





# वीकानेर का राजनीतिक विकास श्रीर परिडत मघाराम वैच

सम्पादक :--वृत्त्वी के बशस्त्री सेखक और पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकीर

> मूल्य २॥) डाक से २॥-)

बृद्धः---इन्द्रप्रस्य प्रिटिंग प्रेस, क्वीन्सरोइ, दिख्ली ।

—: प्रकाशक :— रामनारायण शर्मा श्राजाद सेट के बाहर, बीकानेर.

युरतक मिलने का पता] मारवाड़ी पब्लिकेशन्स ४० ए. इनुमान शेट, नई दिस्की.

> विश्वा संस्काव जून १६४७.

(बूसरा संस्थरका भी गांव ही प्रकारित होने वाला है।) के प्रकारिक का सर्वाधिकार प्रकारक के लिए सुरक्ति है।

का

बायु मुक्ताप्रशाद की बकील को भड़ा के साथ समर्पित

बीकानेर की जन-जागृति

या बीजारोपण करने वाले

सहायक

उदारचेता

सेठ मगनमल जी पारल कोचरों की गली वीकांनेर प्रकारान में सराहनीय सहायता प्रदान की है।

#### दो शब्द

बिटिश मारत को तुलना में देशी राज्य और देशी राज्यों की तुद्धना में शत्रपुताना जितना पित्रदा हुथा है, उतना ही राजपुताना को तुलना में बीकानेर विख्वा हुवा है। बीकानेर का राज्य श्रीर जनवा भी श्रभी भारत से एक-डेड सड़ी पीछे हैं । बीकानेर 🕏 महाराज चपने को चाधनिक व्रग के समान प्रगतिशीक बताते हथ समय-समय पर को सम्बे-चीदे वस्त्रय देते शहते हैं, बनकी कसीटी पर उनका श्रपना शत्य किसी भी भरेश में पुरा नहीं उत्तरता । श्रपने विचारों के दांचे में भवने शाव चौर चापनी चालन-स्वतरया को सहारात ने दालने का चरन महीं किया। प्रजा का संगठन पूर्व बांदीजन भी प्रायः निष्प्राण है। पोबी-बहत नागृति इन दिनों में जो दीस पहती है, उसके पीछे जागत जतना की चेतना का प्रायः चामान है । इसीलिए उसका शास्य पर कोई निरोष प्रमान नहीं पहला ! प्रजा परिषद् का संगठन कई बार किया गया और उसकी ओर से कई सोटे-मोटे संबर्ध एवं आग्दीखन हये । क्षेकिन, कोई शत्रव्यापी संवर्ष या खांदोलम हेडने की सामध्ये मजा परिषद में पैदा नहीं हो सकी। 'राजनीतिक जागृति' क्याचा 'राजनीतिक जीवन' नाम की चीज का जन्म बाभी बीकानेर में नहीं ही सका है। बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्वाओं को इस दिशा में विशेष प्रवास करना होगा । उनको भावने कार्य का श्रीमार्गेश प्राय: प्रारक्त से ही करना चाहिये ।

राजनीजिक जीवन यूर्व जालृति पैदा करने के क्षिये 'साहित्य' स्थया 'प्रकारन' एक बदा साचन है। जिस राज्य में आपन्य, क्षेत्रन पूर्व संतरन के मीकिक स्थितार भी प्रमा को प्राप्त नहीं हैं, दसर्म 'साहित्य' के प्रकारन का कास हो नहीं सकता। इसवित्य जीकानेर के जन-सेवकों को बन देशमांती के सार्ग को सावनाता चाहिए, किन्दोंने स्वपने राष्ट्र से निवांतित रह कर सपने राष्ट्र के बिष्टु जन-जानूरि का काम किया है। राज्य को सोन से जिस कहोर दशन पूर्व करपाहुन्य निवांतम को निव्हत्ताच चुनीति से काम विचा 'नावा है, वसको देवाँ दुने बीकोर के निवांतित जन-बेवकों के बिल्टु इस मार्ग को सपनाता सीर भी सहन पूर्व सावस्थक था। सेकिन, उन्होंने-रहस मार्ग को सपनाता नहीं। वे हस्त्री के मेरीसावदी, स्त्रीस के मार्गक स्वचनों

भ्रवनाया नहीं । वे हुदभी के मेरीकावडी, जूरिस के मार्गक लक्यारे, विविध्यस्त के जनस्त बनिवादमें, रूस के मोरियो बेनिव भीर बारें है देश के सात्र मितिकारी नेता परस देशम्बन की मुनाववन्त्र भी हो के सावने की मार्गक की मार्ग

का बचा प्रशासन था। में क्षित को में सने क बार वर्षा हुई। 1 \$23-25 में बीकारें से अनुकार मुख्य के सावका में महारित प्रशिक्त प्रशिक्त प्रशासन के सावका से बीकारें ना महारित प्रशासन के सावका से बीकारें के सावका से बीकारें के सावका से बीकारें के सावका से बुद्ध सावका से बीकार विकास का मार्ग सावका प्रशासन के सावका से बीकार विकास हुआ। प्रशास में भी विचार विकास हुआ। प्रशास में भी विचार विकास हुआ। प्रशास में भी विचार विकास के सावका में भी का मार्ग से मार्ग स

बावरवक सामग्री ग्राप्त व हो सकी । दो वर्ष हुए दुधवासारा-कारड के सिखसिने में वैध सवारामती दिल्ली वाये हुए थे। वैधनी के माप यह तय हथा कि बीकानेर शान्य का दौरा करके सारी सामधी जुटाई जाय चौर कुछ जिला जाय । बीकानेर खीटने पर वे गिरफ्टार कर जिये गये और यह विचार जहां का यहां रह गया ! इसके बाद गल क्षर्य रावसिंहनगर के श्री रामचन्द्रशी जैन वकील से परिचय हुआ। धापने बीकानेर के सम्बन्ध में एक पुस्तक जिलकर प्रकारान के लिए दे ती। अपने वित्रों में आपने उसकी सैंकडों प्रतिका विकान का भी प्रबन्ध कर क्षिया । केकिन, यह पुरतक भी प्रकाशित न हो सकी । बैद्य मधारामधी जेख से छुटते ही दिल्ली का पहुँचे भीर बीकानेर के सरबन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित करने का निरचय कर के वापिस बीकानेर गये । हेइ-दो मास में वे सारी सामग्री जुडा काथे । उसकी मैंने देखा । माई रामचन्द्रजी जैन की इस्तकिशित पुस्तक की सामग्री के साथ उसकी मिळाकर एक पुस्तक सैवार करने का भार वैदाशी ने सुक पर बाल दिया । वैद्य समारामानी कीकानेर के एक तथे और मंत्रे हुए सोकसेवक

हैं। श्रीकारिय की सरकार ने सारको दुविस की नीकारी के स्वाम किया हुआ काशक बदमान कारक का सरक किया। किया, अपनी केश, प्राम काशक बदमान कारके का सरक किया। किया, अपनी केश, प्राम की? करतहत में प्रामने वीकारित के कोगों में करना स्थान कार किया है। करवलमा में भी कारने कोकतेगा कारे हुए कारकी यह सरमाइन किया था। वीकारी में किसमा में कारने कपड़ा कार किया कीर तुम्बाकार की समस्या के अपनी सरक्या कारत क्या के कार्य किया कर भी सुम्ब कराया है। केल में आपने साथ कारतर आरने कार्य क्या कर भी सुम्ब कराया है। केल में आपने साथ कारतर कारने कार्य क्या कर भी सुम्ब कराया है। केल में आपने साथ कारतर कार्य कर मार्थ कार्य भाई रामचम्द्र जो जैन की इस्तिलिखित पुस्तक के धार्यार 'पर तैना दिना गया है। यह सारी सामग्री उनकी हो जुड़ाई हुई थी। या धार्मी धार्मी द- ब मारा लेख में लियाने के बाद रिहा हुए हैं। ग्रायिष्ट मारा में डुने उस सम्मेखन में बायका प्रमुख द्वार या, जो उस सन्त के गीलीकायद तथा उसमें श्रावीर हुए धीरखर्जिंग्र के कारण थीकरी के हविहास में जिरस्मरयीय हो गया है। बाय एक होनहां है उस्ताही कोक्सेयक हैं। चुन के एक्क बोर खान के सर्व हैं। खायती बोकानेर को चुहत खाठायों हैं। बाय बीकानेर राज्य मग्र परियद के हुस समय प्रवान कार्यकर्ता हैं।

सरत्त पुरसक किर भी जैसी चाहिये थी, बैसी वहाँ बन सभी । सपनी सारी किस्पों और पुरियों के साथ को बीकाने की सम्मार्ग के स्वान्य में विक्षी गई यह पहसी पुरसक है। यह साधा हस्ती साहिय कि इसके बाद बिसी जाने पाली पुरसकों में इसकी किसी में मृदियों सभैया नूर कर दी जामेंगी। यह पुरसक इस दिशा में किन जाने साहिय सिक्ष किसी य पन-वहनेन का साम करेगी। 'नवामार' के सक्तारी समार्थ का मी समाप्या में सुर्वेश ने इसका स्वान्य स्वार्ग मां क्यां रिशिष्ट मांग विकाने, साहे भूक पहने और पुरसक का संपा सैक

 वर्ष विका प्रमाण । सर्वात्म के दिवी सभी के बाद बहुत हो। बस है। रिमा के बन्दर्स में बीचारेट की सरकार हुँका सह दावा है वि रामाप्राण्या में विभी की बन्द हाला में हुनने, बालेब बा रहता नहीं है

हिरा स्था है । कोचेनकारी विजन्म नार कुछ सन्छ। कुछ ५४,०४,४६६ दशी

कीर वीचानेत में प्रारम्भ के केवर काकव तथा संस्था अर्थमा मुक्त री कार्यों है। इस्त पर औ जिल्हा को कांग्रनम श्रानपार्थ एकरे हार्यों में क्षण करिक करूरि करते हैं ह सरकर कीर जिल्ला कृति सेवदा दे रू when all to me in my to be in three great the greath कुण पर्या कामन काम है उन अन्याम के विवृत्त हुन नाओं। से नुकर्ण म कर के काम करोजा बांचीय बीट सेन्द्र से मुख्यर सी सभी दीती. er miten ment grut geran ab ba miet ab mieter ab frei En nam min min mant at fo Gain rentt benfillung and \$ c marrie sees it and already and direct in the first date and were the more will are used with a care of facility with the Bon fauf de grangfre in find eine roue & a me nag feiere # frem & me a to con were or manuel was d all reft \$1 क्षा के के में में के के मान के के किए के में किए के कि मानार नाम के देश कर राज्य का भी वार मान की करी 400 RY HE WILL MAKEN OF AL ROOM WAR FOR BY et age transit on an analysis and fee after SHOW IN MINE WAS MADE & MADE & THE PARTY. MINES 第二十二 建二烷 医电子电子 经 电磁管 医心脏 医水流 医阴极 电电声电流

Martin and the district from the graph of least the state of the district for the district from the district for the district

२,०१,२२६, प्रात्मेणीय १६०४२, ज्ञाब-स्ववस्था ४२,४६४, स्यूनितिपैबिटी
२,००,२७३ : ये संस्थार्थ प्रयाणी कहानी प्राप्त कह रही हैं। हाल पर
प्राप्तिक टीका-टिप्पण्टी करने की चालरपकता नहीं है। कर के
स्वाप्तक टीका-टिप्पण्टी करने की चालरपकता नहीं है। कर के
स्वाप्त में जो चर्चा प्रयास्थाय की गई है, यह इन संस्थाओं पर भी
टीक कैटनी है।

सपे वासन-पुधारों के बतुधार की जाने वाची तासप-अवस्था का स्वरूप कभी पूर्ण नवह सामने सहीं धाषा । लेकिन, यह राष्ट्र हो गया है कि हो धारामध्यमं कर्माई का रही है। निस्परनेह, कबके जिए नवाधिकार का चेन कर्माई काराय कर वा नवा है चोर तीने की पारा सभा में निर्वाधित कर्मां का बहुतन भी चच्चा रचा गया है। केंदिन, बीकोरें की जनका की हान्यशिक आपृति चोर राज्ञीकि वरिस्थिति को देसने हुए हो वास्त्रमार्थी का करार' जाना चारणांच्या है। जानन को प्रतिनिधि चारणांच्या है। जिस का तर्मने चीर बीजानों को जीननारी खारणांच्या के जिससे हमें दे कारत है। बारी बाममा-मुचारी का प्रतिनाद कर कहा चार पूर्व कारणां है। बारी बाममा कारते चार का दो का का तर्मनी है।

man and and appear of the solid and by t

व्यक्ता अन्तरण के केलाते वा केलाई उन्हां के ब्राण व्यक्ति है।

''क्रिक्साने अवकार के नाव के दूर ना उन्हें के क्रान्य के हैं।

''क्रान्य केलांकर व्यक्ति की जावल कुछ किनों के वा किलों कार्य केलांकर व्यक्ति के कारण कुछ किनों के वा किलों कार्य के किला है। इस्त किलों के कारण के कुमार के इस्त दीनों के कारण के कारण करते के कारण के क्रान्य केला केला कारण केला करता है।

वीरण किला कारण करता है। इसके कारण करता के दूर में कुछ के कारण करता है।

a grand by

करवर र विकास हो है

# विषय-ऋम

|          | षाहला अध्याय                           |         |
|----------|----------------------------------------|---------|
|          | हो गम्ह                                | *       |
| साग १.   | श्रीराचेश                              | 1.0     |
| आग है.   | एक मधी खंडर                            | 2.0     |
| HITI R.  | लंबियों का नावाजास                     | **      |
| MIN W.   | सामन्तवाद धीर पूंजीवाद का मेख          | **      |
| भाग रे.  | शासन की व्यवस्था                       | 42      |
| भाग ६.   | भाराम्यस्य का श्वकाय                   | 48.0    |
| श्राम •, | रचानीय स्थापण शालम                     | CTV STD |
| धरम €,   | क्षत्रह कर क्यारक                      | 68      |
| भाग ।    | माराहिक वयसम्बद्धाः का कामाच           | 44 11   |
|          | द्मरा धाप्याय                          |         |
|          | वेश-परिचय चारि                         | 44      |
|          | शीमग क्षच्याय                          |         |
|          | ब्रक्रावरिक्द् की श्वाचना व्यादि       | 111     |
| ٠.       | शीया घण्याय                            |         |
|          | हुमवासना-कारह काहि                     | 124     |
|          | यांचरां बाप्याय                        |         |
| ١.       | क्ष्मन्त्रमा के पुचारी की सफारावडी देश | 181     |
| ۹.       | र्वेषान्त्र का जैव कोनवास समाप्त       | 153     |
| ١.       | शक्तिहणगर गोळी-शावृष                   | 101     |
| ٧,       | कौगड-कावक                              | 141     |
|          | र्वतिकृ संख्या १११                     | 112-1   |

### बीकानेरी दमन पर

#### श्री नेहरू जी

वरण वर्गार पंतित जराहरबाज नेहरू वे व्यक्ति आसार्थ हैंगे राज्य कोंव परिषद के वर्गपुद में होने वाले संवित्र दिन के सुवै व्यक्तिया में स्थापनों में होने वाले इसन-सन्वन्धी वरवाद की दिश्या सन्वे हर क्यूट किये थे। पहिला ऋध्याय

पहिला अध्याय हानुका हिन्ती,

भाग 1 — श्रीराचेश, १, स्वर्गीय बजाज जी का चयमान, २, राज्ञ का मुख्यमा, ३, चनिमुक्तों का समस्योग, १, श्रीराव सः १, सम्पदालीय शासन का सम्मा, ६, उत्पीदन चीर निर्धे की दुर्जीति, ७, रक्तीय की मुक्ताभावती, स. क्ष्यंच्या हजामदाकत, ३, १३५५ में बीकानेर में।

. कामयदब्ब, व. १३७२ स वाकानर स । अगा २—१. एक नयी कहर, २. सुराज्य बनाव रवराज्य, ३. वत्तरा सामन का साजार, ७. व्यक्ति गार्चेय, २. योधी मीरवा ६. वर्णसाम महासाझ की बोजवार्चे ।

•भाग ६—सन्धियों का माधाताल ।

आग ६—सामन्तवार सीर प्रेतीचार का सेता ।
 आग ६—१, शास्त्र की अववस्था, १, शास्त्र-समा, १, क्षेप्र प्राप्तः
 काम, ६, फोलिकना का वीक्षवाद्या, १, रिस्त्रामीरी <sup>का को</sup>

६, चारा की किरम् । ६ चारावार कर कारण ३ कारण व्यवस्था वीर्ति

श्राम ६—३, वारामधा का स्वक्रप, २, शासम-सुधार वीर्याः ३, वर्णनाम धारामना (

मन्त्र द--वरद का स्वकृष ।

मान ६ ---नामन्ति रश्तेत्रता का समार 🕽 🕝





## पहिला ऋध्याय

#### भाग १

#### श्रीगरारा

ब्रिटिश प्राप्त की राजभीति से १३२१ से करवट बन्नती । गांधी-युग के साथ इसते ।सार्थअनिक जीवन में पुरू नवे चर्याच का श्रीगरीय हचा । परायक्षमंत्री वृत्ति का वृत्तिवान कर राष्ट्रने स्वायक्रमन, कार्यायोग भीर शरदाशह के मार्ग का श्रवसम्बन किया । 'युक्त वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति' की चार्काका अनता में इस लेशी के लाय आसी कि देशी राज्यों की ओई हुई जनका श्री जात वही । उसने भी करवर बनुक कर अंपना शुक्त किया। बोबानेर में भी जागृति का श्रीयशेश इन्हों दिनों में हुआ। बेकिन, तब भी देशी शाखाँ की जनना की निधन बेसी ही थी, जैसी कि १६०६-७ में ब्रिटिश भारत की जनना की भी । नंग-भंगकी खंबर जैसे सब 'बन्देवानरम'वा नारा काराया शवाया श्रीर यत्र सत्र विदेशी बहिरवार भाग्दोसन शुरू हुन्ना मा, श्रीक बैमे ही १६२० में देशी शाव्यों में हुस बन्न का सुक्रपात हुआ। । बोकानेह में भी तब बुद्ध इसकत । हॉल्य पड़ी थी बीकानेर के वृद्धि देशमण बढीस ग्रुकाश्रवाहणी ने सद्वियात्रकारियाँ ममा 🗐 दगारमा करके बाधमती की तिरशमनोती और बाम्बाय के जितेश में भारात्र प्रशार्द थी। क्षी अवायनाइनी वहील उसके प्रयान शीर की कालुशम वरिया बलके मनी थे। बमके बसूल कायकर्शकों में सर्वश्री रायठम बजी कोचर, काखगुनजी कोचर, ओवासमाजी, संगासमाजी और परवाक्षाकरी के नाम पहतेलानीय हैं। इस सवा की चीर से 'सन्द दिप्रय' और 'धर्म विजय' माम के दो नाहब सेसे सर्व थे । इनसे सरबाही स्रिपकारियों की रिश्वतकोरी भी सन्याय का परदाकार किया था। इन्हों दिनों में विदेशी कपड़ों की होत्री भी बोकानेर में बड़ाई थे था। इन्हों दिनों में विदेशी कपड़ों की होत्री भी बोकानेर में बड़ाई थे थी। यह पहित्रा सार्वेजनिक राजनोतिक आयोजन था। उन्हों दिनों सजनेर-मेरवाहा श्रान्तिक और संकीरी भी राज्यान

मप्रथमारत सभा की फीर से राशपूराका और मध्यभारत के देशी हार्य में कुद काम शुरू दिया गया था। श्लेकिन, बीकानेर में दिसी वा बार तद संभव म या। मान्तीय कांग्रेस कमेरी के सरकालीन प्रधान है चांद्रकायजी शारदा कीर देशमक श्री चर्चनवानशे सेडी हा है कीकानेर में प्रवेश निविद्य था। वृंधी स्थित में श्री कार्रवादावां कसयम्बी ने बीकानेर जाने का साइस दिखाया । वडा धार भी दिन्ती कीर भारते वहाँ स्व प्रकार दिया । मेहतरी बीर हरितम भार्<sup>ती मे</sup> चापने शागथ क्षोपने के तिथे घेरिन हिया। भ पडी प्रेरणां वा सर्ज की पंचायन ने महाक दीने वाले वर ११) जुर्मांतर करने, छ: मान मान मीत्र में बसकी वंधित रचने और शराब वीने बाहे का बता स्ताने हुई को पुष्ट रणपा जुलाम देने का निश्चन क्रिया । सायने क्रोमों स के संपन्धी भी बनावे । पुरिवय ने चारका स्नायः की तरह वीचा किया । स्टब्सी द्वि बाद चार मागीर जाने के जिये बादी से विदा हवे, तो सादी की रोड़ st चीर वदाया कमा कर कामको शेक क्रिया स्था। ममी दिन क्रारी वदियों गांदी से बीकानेर में निर्वाणित होने का हुवस दिया गर्ग ! मेरे बाचने हुश्य म माना, मी कायही नुविध के स्वारह विवादियाँ मर्चीर का टिक्ट देखर बीकारेंड में बाहर कर हिया गया ।

#### **१, स्वर्गीय अञ्चलको 🖭 ऋपमान**

क्वतीय अवाग्राम संसाधिवारी कार्य की वांव अलावे का दिकारे हैं भी बावा, वार्याया वृद्दे निर्वासय की औरति में बावार हिस्साय कार्य है दि वार्यों को के को कार्यों के निर्वास में बीचा काल में कार्य में दिने

58

हीं करते थे । ११२७-२८ में बन्मई के एं॰ माधवत्रसादजी शर्मा एटानीं ' ट ला, ने रठनगढ़ प्रहावयांक्षम के उत्सव वह स्वर्गीय देशभक्त सेठ मनाजास जी बृष्य को निमंत्रित किया। सेठवी का इस शिवश-मंह्या ः उत्सव पर चाना भी बीकानेर के स्वर्गीय सहारात्र को सहत न हुना । रेडप्री की चौर उनके साधियों की गाड़ी से उत्तरने ,तक का धवसर म देवा गया चौर भारको हिसार जाने को सजबूर किया गया । हिसार एक हीकानेह की पुजिस चायके साथ बाई ।

#### े २. राजद्रोह का मुकद्रमा

१६६६ में चळाया गया राजहोड का मळडमा बापने देश का यह ही था। बीकानेशी दमन का यह पुष्ठ नमूना था। तहां भी कहीं बाचनाक्षय, पुस्तकालय, सेवासमिति धाधवा पूँगी किसी धान्य निर्देश संस्था के रूप में भी कछ थीदा-मा भी जीवन या हजचल दील पक्की थी, वहीं से किसी न किसी की फंसा कर शतजोड़ भीर पहरान्त्र का एक अयानक अकट्टा बढाया गया। बीकानेर के क्षिये इस मुख्यमें का बत्तना ही महत्व था, जित्तना कि पश्चियोरवर क्लकत्ता में चलाये अवे बन्न केल का खबबा १६१०-११ में परियाला में चार्यसमातियों पर चंबावें गवे शत्रहोह के मुक्रहमें का था। इसमें निम्मिक्सत स्वतित सभियुग्त स्वाये शये थे:---

1, स्वर्गीय भी ज्वरामत्री सराच, भादरा ।

 सन्पनारापछात्रो सराकः वक्रोळ, बीकानेर । चापः उस समय रवनगढ में बकाञ्चल करते थे।

इरामी मोश बदासणी, चुरू।

४, भी भग्रनमस्त्री, चूरू।
 ३, भी वशीयवाहती, सक्ति ।

. ६ भी क्षणरीचन्द्रजी शुराखा, राजगह १.

•. श्री सोहनसालजी सेवक, हैडमारटा, चूह 1

इन सब पर ठाजीरात बीकानेर की ६० इसा ० (गो, 528 (र भीर १६० (क) के गंगीन चारोज काराये गये थे। ६०० (त) र के सन्तार कारायाने के किसी थी व्यक्ति के दिक्द कियी ही में पूर्वा, दूरे पा गिरहसा रहेनाता चाराया उद्दाग्या गांचा वा निर्म किये चात्रमा केर चीर जुमाने की बा बना भी सजा दो जा हरे भी। पारा १६५ (क) में बीकानेर के महाराज चीर दसकी साजा में निर्मा करिक दिनी भी राजा चीर उसकी सरवार के भी दिवारी देश कराया चाराय दहराया गाया था। इसके लिये चाज्रमन वा वा

कैन् को मका के लाय जुकांचा थी किया का सकता था। १९० (स) व चच्चण्य के जिले दूर्यों मका का विश्वान किया नया था। स्व सञ्जान है दिवन का चौकारे के दीवाय से भीर जनके दूरा । सामग्रीह दूर्य चच्चण्य का यह लांगित सुरुवात 'क्याचा तथा रा. स्व पति, तरवरी भीर मार्च ३६३२ से कांग्युवन तिस्वता कि तो से । दिवस सुरुवान कांग्यों का स्वार तक दूर्याकान से दें। स्वार किया हिस्सी करता स्वारण होंग्या कुंचल स्वत्यांत्व की स्व स्वार किया है इस स्वारण होंग्या होंग्या कुंचल स्वत्यांत्व की स्व स्व ३६३२ को संवाय से सुवद्गात द्वारण व्यत्ये का अधिकां तिर् सुवद्यान एक दूर्या।

सुक्तमा कुछ हुआ।

पुनिय की भीर से नेता किने गये दुश्तमाने से बहुर गया जा कि

मार्च 1141 में में ताक भीतनुकन बीहानेत सहराम जीर केवली कार्य के किन्द्र पुरा म होन चेवल के किने पहुचान कार्य से मी पुनिय के किन्द्र पुरा म होन चेवल के किने पहुचान कार्य से मी हुए होने इस्ते के प्रतिकाश कार्य के कार्य के 'मेलार्ड मी कि दिख्यों के किने पहुचान कार्य कार्य के कार्य किन्द्र हा गार्थ में देखाने के किने पहुचान कार्य कार्य कार्य के कि हम दिखान कार्य के किया था। चुक्त में हुई सभा में दिये नवे स्वामी गीपालदायती के भाषण को राजदोही बताकर उस समा को रिपोर्ट 'शियकी श्विष्या' में खुपने के लिये भेडने का खारीप भी सीर्मश्रास और भी ध्यारेलाज पर संगाया गया था। हम ग्रारीयों के ब्याधार पर शामहोह और पक्षतन्त्र का मुख्यमा बजाया ज्ञाना उपहासास्पद प्रशीन होता है, किन्तु बीकानेर की सरकार ने इसकी द्वाना थायिक महान दिया, जिनना कि जिस्सा मार्थ में हिंसा'मक क्रांति करने वालों पर चलाये गये शुक्रश्यों को दिया जावा या। जेकिन, सरकार की स्त्रोर से की बागत-यत्र बतीर प्रसाध के पेश हिये गये थे, उनमें अधिकतर ममाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये केल ना-पराच्या वा अधारत किया वा साम स्वा हो हो ( दो यह वर्षे भी चेहा किये गर्व थे । चानितुश्वों के प्रति हम तुश्वेत, वे दौरान में भी चाची कहीर स्ववहार किया गया। उनकी रिसी भी प्रार्थना पर प्यान नहीं दिए। तथा। बधान सम्बी सर भद्रामाई मेरता की सेवा में मेने नवे सार्यना-पत्र भी बेकार नवे । शिरप्तारी के ा नीन मान बाद मुकदमा चलाने की सरकार ने स्वीहति दी चीर इस मिन मान बाद मुकदमा चलाने की सरकार ने स्वीहति दी चीर इस चर्म में में मीसपुराते की विचासधीन बंदी मान कर किमी भी महार की र्वे कोई सहस्रियत नहीं दो गई। उनके साथ, साबारण कैदियों से भी मधिक पुरा व्यवहार किया गया। उनकी सामाधिक हिमार्त हैं। मतिच्या पर मुख भी प्याम वहीं दिया गया । उनके बीमार 'वाने म भी जनके प्रति सहद्यना वहीं दिलाई गई । सबसे बड़ी बात मा है है इसने संगीन सारोप सगाये अनि पर भी चार मरकार की चीर ने मुकदमें की इसनी लेवारी करने पर भी संधियंस्त्री को हरी सफाई के लिये राज्य से बाइर के वकील नहीं साने दिये 'गर्य। उसी चापस में मिल कर या जेन्न के बाइर के दियों बार्ड से मिल कर चयने मुक्दने को तैवारी करने का भी धरमा नहीं ही गया। राज्य के वक्षीओं में इतना नैतिक माइन ने यों कि दे हैं संगीन मुख्दले में महाशाम धीर उनकी सरकार के विरुद्ध सर्हे होते हैं साइस दिन्या लकते । स्थानीय श्री मुक्तात्रसादशी और श्रीरायुवरदवाहरी में साइस का परिचय देकर इस मुकदमें में समित्रानों की पैरवी की है। किन्तु उनको भी सहुखियत से अपना कास नहीं करने दिया गर्ना बाद में बनको उसो मुकदमे के कारण चोरदमन तथा विश्वमन क शिकार मनाया गंपा । पुक्षित्व को सब कुछ करने-चरने की र्र<sup>की हुई</sup> थी। राज्य के कॉन्ट्रन की १४०। ४ धारा के अनुनार बाहर में हरीह हुताये जा सकते में भीर पहिले भी कई मुक्समें में पाईर 🎚 वंडीडी के परिवी करने का सौका दिया गया था, किन्तु इस मामले में मनुभाई हेंन से मन व हुयें। सुरे धमिनुश्तों की २६ प्रदेश हैंदेर ह दी गई दरसास्त पर बारने जिल दिया कि श्रीमधुरती की बार बाद् मुक्तापसाद वकील के मुकरिंद ही जुकने से किमी बीर हुका देने की अस्तत मालूम नहीं होता । किर भी सोहमतास रामां चीर । प्पारेकाल सारस्वतं ने १२ मई की दरमास्त दी कि भी सुन्ताप्रमा की बड़ी व श्रीभेयुक्त श्री स्वरामधी की श्रीर श्री रधुकरद्वालगी वड़ी अमियुक्त श्री सरवनारायंश सराह की चीर से पैरती कर रहे इनको बाहर से विकीस बुखाने का हुक्स दिवी आये। देनी ही दरेला २० मई को सर्वेशी फन्द्रमस्य बहुद, बहुश्रिसाद सर्वेशी, मोहनक सारस्वत भीर स्वामी बोगलदास नी की बोर से भी दी गयी ,धी,ध लेक्नि, सुमुवाई दुख्भी न हुई ।

प्रसिद्ध को पर की एवी ज्यादियों का बता '२० मई की थी पान्त्र सब बहुद द्वारा विकाश जब की कादाकर में दी गई उस इरावारत से सताब है, जो बुद तुशक के कादाक में विशिष्ट में दी गई दें है। इतिस में बस पर कुदिव हैं कि की बहुद की चीर भी तंग करना द्वार का दिया। इस पर बकती कोर से अप जूद की दी गई दुरवाहत भी परिक्रियों में सी में है।

भी सपनारायया सराक थीर थी श्वेषान सराक की बोमारी के कारस मुक्यमा श्रीम सन्त्राहों वृष्ट स्थित होता रहा, किन्तु उनके प्रमानक कोई समुचित मध्यम नहीं क्यि गया, न उनको स्वयने प्रान्तरों से चीपभीपकार कराने दिया गया और न रिहा ही किया गया।

#### ३. अभियुक्तो का असहवीग

- (1) भीवानेर साकार की हुनीति,
  - (२) पाने विरशायतात्र वक्षीत को बाहर से श्रुवाने की सुविधा न
    - (1) जेड से धराखत तक सरुव सामी में बारे के जिए शरारी का समुचित प्रकृष न करना
- (४) सत्ताती के लिये दरकारत देने पर मुक्दमा खदाकत में, । काके जेल को ही सदासत बना देश।

स्थिक तुरा व्यवद्वार किया गया। यमकी सामाप्रिक रिगर्ग हो भिनिष्टा पर कुछ भी प्यान नहीं दिया गंधा । वंगके बीमार पाने प भी जनके प्रति सहद्यमा नहीं दिग्याई गई । मबसे बड़ी बात या है दे इसने क्रेगीन चारोप खगाये जाने पर भी और मर्रवार की की मुक्दमें की इतनी सैयारी करने पर भी अभिवृत्ती को का सफाई के लिये राज्य से बाहर के बढील वहीं लाने दिये गर्य। देरी धापस में मिल कर या जैस के बाहर के क्रिया कर से मिल कर चपने मुक्दमें को लेवारी करने का भी। सहवर नहीं हैं गया। राज्य के वकोलों में इतना मैलिक साइल नंबी कि वे <sup>हैं</sup> संगीन मुक्दमें में महाशत चौर उनकी मरकार के विरुद्ध सहैं होते ह साहस दिवा सकते । स्वर्णीय थी सुक्तात्रवादशी और श्रीरश्चवर्द्वाडां में साहस का परिचय देकर हम मुक्दमें में समियुक्तों की देखी है है किन्तु उनकी भी सहूछियत से धपना काम नहीं करने दिया गर्च बाद में उनको उलो मुकदमे के कारण चोरदमन तथा निश्नव ह शिकार बनाया गया । पुतिल का सब कुछ करने-घरने की सुनी हैं थी। राज्य के कॉनून की ३४०। ४ घारा के अनुपार बाहर है दही। बुसाये जा सकते थे और पहिले भी कई मुक्तमों में बाहर के कीती। पैरबी करने का मौका दिया गया था, किन्तु इस सामसे में मतुमाई देन से मन न हुयें । वह बालवुरसों को २६ प्राक्षे १६६९ दी गई दरसास्त पर बारने जिल दिया कि श्रामियुक्तों की श्री बाद मुक्ताप्रसाद वकील के मुकरिंत ही जुकने से किसी पीर हुक्प हेने की जरूरत मालूम वहीं होती । फिर को सोदनवाज शर्मा और स्यारेक्षात सारस्वतं ने १२ मह की वृरन्यास्तं दी कि भी स्वताप्र की बड़ी है श्रीमयुक्त भी स्वरायकों की भीर श्री श्युक्तव्यानी वर्ष श्री वार्ष कर हो। साम नामाय साराह की और वि परवी कर है। श्चामधुरा । इनको बाहर से विकोण बुकाने का हुक्स दिया आय । ऐसी ही इरला दूतका चार्या । त्या श्री क्रम्यूनमाळ बहुव, बहुमिसांच सरावती, मोहमल सारस्वत और स्वामी गोपालदास जी की घोर से भी दी गयी ,धी : संकिन, सुनवाई बुद्ध भी महुई।

ण श्रमितुश्रों पर की श्वी उपाद्रियों का पता र० मई °की धी चन्द्रतमञ्ज बहुद् दुत्ता जिला जज की चहालत में दी गई उस दरखास्त से सगता है, जो इम पुस्तक के चन्त में परिशिष्ट में दो गई है । प्रतिस ने इस पर कृतित ही कर जी बहद की भीर भी लंग करना ग्रुरू कर दिया। इस पर उसकी चोर से १८ जून की दी गई दरलास्त भी परिकिष्ट में थी गई है।

भी सध्यनसम्बद्ध सराफ चीर भी खुँबराम सराफ और बीमारी के कारण मुकदमा तीन सप्ताहों तक स्थितित हीता , रहा, किन्तु उनके द्वा दारू का कोई समुचित प्रदम्ध नहीं किया गया, व उनकी अपने द्यान्दरों से भीषधोषकार कराने दिया गया और न रिद्या ही किया गया ।

#### ३. श्रामियुक्तों का श्रसहयोग

ू भ्रम्त में बाचार ही भ्रभियुव्यों को मुक्त्में की कार्यवाही से ससहयोग कर उसमें भाग ने सेने का निरुष्टम करना पना । इस मारे में ्र जून को दी गई दरकारों में क्रमियुक्तों ने खपनी निम्न - शिकायतें किश्री धीः--

- (१) भारते विश्वातवात्र बकील को बाहर,से श्रुवाने की सुविधा म
- AT MEMBER ATTICK STORE CAMPING BUT THE (1) जब से धदाजत शक सकत गामी में आने के बिए सवारी का
  - , अ. समुचित प्रथम्य म करना, <sub>जा हरू</sub> च ः इतिहें और क्रम
- . . (४) सदारी के लिये दश्कास्त देने पर सुकदमा : शदालत में , न करके जेन की 🗗 चदावत बना देना।

( २४ ) (४) सफाई के बिवे कर्च भी म जुर न करना और ज्ञानपात हा

रहम-सहन के खिये मानधीचित ब्यवस्था न करना ! क्रपनी ब्रस्सारतों में क्षमियुक्तों ने जिल्ला था कि हमारा विरा<sup>त</sup> बीकानेर सरकार के न्याय पर से उठ गया है. इसडिए इमने क्राहा को कार्यवाही में भाग न सेने का निरचय किया है।

### **ध. भीपस सजायें**

किर भी न्याय का यह बारक होता रहा चौर्ं चमितुश्तों की कि श्रदार सञ्जाचें सना को गई:---

० वर्ष भी सन्वनारायक सराध-भी लक्षाम सराष्ट— र वर्ष

धी पन्त्रमध्य बहरू---3 वर्ष २ वर्ष

भी बदीवसाइ मधवगी--भी प्यांत्माच सारस्था---६ सम

भी मोहम्बास शर्मा— 9 साम म्यासी गोरशकरपाय जीu #4

रवामी योगाक्यान्य भी ने गुरू से ही शुक्रवसे में कोई भाग <sup>स</sup>ि विवा। समाचार वजी में इस मुख्यमें की दिशेष वर्षा हैं<sup>थी</sup>

व्याजारिक की ह बाचीरके "दिश्वून," "दिश्रातिबात्" बब्बक्ताके "दिशासभारत" सी दिश्यी के 'निशासन' जादि वर्षों के बाबाना एजेंसी हरियाओं में मी

बंबानेर की इस साम्पेरगर्दी के विशेष में मानाम स्टाई थी। इसमें मिनका, दिकार कीन कारीन के बार बुक्तिविशाम, सामवास सहामग्री रमा अपन की होड जुडोर्टिकेटन कश्चमा, दिश्टू अट्रामा दिवडी, घ० मान देशी राज्य बांबधीत्वर बादि के राम प्रश्लेखबीय है।

्य की काम्युक्तार वधार रीकाम कामा के सामी की सबस्ताहरू सी

( २< ) रदान ने एक क्रियेंच कमेटी का भी संगठन किया या। लेकिन, सीकानेर के सहाराज कीर सरकार धर इस मारे बान्दोबन का कुछ मी

## ४. मध्यकालीन शासन का नमूना

कसर नहीं पदा।

श्रीकानेर के स्वर्गीय अश्वातात्र गंगासिंहत्री शीवशार्वे प्रकाशित काने, सन्बे-सन्बे बच्छन देने श्रीर हिन्तु विश्व-विचालय बनारम के काम में दिलकरणी जेवर अपने की प्रगतिशीय भीर शिषा-प्रेमी बनाने में जिनने चनुर थे, उतना ही उनकी शासन-भीति दक्षियान्त्री क्षीर प्रतिकासी थी। उनका सामन सध्यकाल के शामन का एक नमुना था। इसन, उत्पीदन, निर्वासन और शीपय दमकी शामन-नीति के सुक्षमन्त्र थे। १६६९ में रामद्रोद और पहचन्त्र का जी मुक्दमा चलाया गया था, यह इसी दुर्गीत का एक नमुना था। इसका प्रकाप क्षेत्रच लाहे शाज्य में चार्तक पैदा कर कोगों की भवजीत करना था ! सेवा समितिकों, वाचनावादों, पुस्तकावादों भीर शिका मृत्याओं के रूप में जी थोड़ी बहुत दलक्स राज्य में बहा-दहां क्षमी दीन पदने साम्त्री थी, इसका गर्मा घोटना उनका वृक्षमात्र सदय था | नारी-मवदार भी सद्वारात्र ने करने शाम में नुसने न दिया | सन के गृह-क्योग को पुनर्जीवन कर इत्रारों कोगों की काम में सगाकर हमके जीवनमियांह की समस्या है हस करने का सवसर भी था। भार परस्ता संघ की नहीं दिवा गया। 'अजामबद्रका' नाम की संस्था से ती है बैसे ही भव लाते थे, जैसे कि देवको के पुत्र होने की कारानामात्र से बंस भवमीन था। इसलिये प्रजायक्षण की स्थापना की सी से शर्माहरका करने में ही करी पहले थे। अन्होंने अपने समय में व को ऐसी कोई संस्था कापम होने ही चीर न किसी ऐसे स्थतित को ही सिर कटानै दिया, जिल पर बजाययहमा बहुलियों में बुद्ध श्रीय मेने का सर्वेष हो।

६. दमन, उत्पीड़न और निश्नीसन की दुर्नीन इस पर भी भाग जनना में भीर विशेष कर किमानों में भनती

इस पर भी चाम जनगा न चीर विशेष कर (क्यांन) में ना की चिनागरी सुच्चमधी रही । ३६२२ में उदानम में ड-का इडकोर विस्मीट हुच्या रुमन के खरने चूर्यस हायाँ से उसकी दवाने की केंद्र की गई। त्रीवन जाट को उसका नेवा सान कर ३०० एगा उत्तरी

किया गया। एक शिष्टमवडक ने अहाराज कोर स्रायकारियों के सामने किसामां की शिकायतें पेश करने का सला किया। पर. उस्में मिलने की स्वस्थात जहीं दी गई। इसी प्रयंग में निम्म बार सर्वा को राज्य में निमासिक कर दिया गया:—

्रि) श्री सुचायसार् जी वकीक्ष,

(१) थ्रो मुचामसार जी वडीस, (२) थ्री सरवनारायण जी सराक,

(२) भी सरवमासवत् जी सराक, (३) भी मंघाराम को वैदा,

(थ) श्री जप्मणवास वो स्थानी ।

प्यमन स्रीर निर्वासन का यह निर्वासना स्नाम सक्र मी हारी है।

महाराज सामू लेसिंड की स्वपने स्वर्गीय दिता सहाराज गंगासिंड और

महाराज राष्ट्रियालय का अध्येष देखाला हुए ता सहाराज महाराज है है। वर्षाण पिता के सामनकताल में आपने हारण के आभाममधी के रि पर रह कर रासल के संवालत को जो सिक्स सारज की भी, वाले के सनुसार पत्र कारण क्या के हैं है। इस्ट्रेक व्यवस्था के दिनों में भी साथ इस समय कारण क्या के हैं है। इस्ट्रेक व्यवस्था के दिनों में भी साथ इस समय कारण क्या के स्थानसम्त्री रहे थे क

७ स्वर्गीय श्री मुक्तप्रसाद जी

भी मुक्ता स्वाद ओ वडील बीडानेर के धारवन्त लोडिट्स कोडनेत धनी-मानी, गरीब-स्वाहेर सभी खावका एक सा समार्व । दिन-सन खादको अनसेवा को खान खनी दरती थीं। किसी प्रथम राजनीतिक सोल्या की स्थापना संभव न होने से बापने जन-गेरा की भारता में बेरित होका विवायनारियी सभा की स्थापना की भीर जबता में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रीमणेश किया ! उसके क्रिये कारने सभा की चोर से देशसुधार के माटक लेखने का धायोशन क्रिया । जनता में जागृति का पैदा होना महतात कैंगे महत कर राज्ये थे १ इमिन्दिये बकीस साहब को सुन्नावर ऐसे नाटकों का काचोक्रव करते हो रोका तथा। आपके साधी थे पं० गुर्वकायती द्यावार्थं दश, द , क्षी शश्यवस्त्रती वशीस, गंगातामत्री, मीकारामत्री वकोस, बायु भीजारत्मती धीर भी चन्यावालती ववसी । १६२१ में मिरिश भारत में कमहबोग कन्होंकन का मुख्यान होने पर बीकानेर में भी बढ़ोल लाइब की हेरणा पर उनके ही खहाने में बारके लाधियों ने विदेशी कपशें की होली जलाई चौर गुद्ध लाही पहनने का लग किया गया । श्राप्तकी झीवतियन। का एक कारण यह भी था कि श्राप शरीकों के लारे शुक्रपूर्ण किया मृत्यु क्रिये कह देने थे । राज-कर्मधारियों भीर चापिकारियों पर हमका सम्बा समर पदना था। उनमें भी साप सीपविष थे। इर मुक्टमे पर ३।) केपल निजमपदल नाम की मेंश्या के किये किया जाना था। जनगा की सेना संबद्ध का सुन्य बास था । बाप स्टेशन वर जावर शरशियों में स्वयं महेती की पानी विसादा करने थे। सनाथ बरवों को भी चारने लूच संशा की। कार्तिक शास से के बादमधी के सेने पर शी अवहता का बेंडर शाबा बरवा था। बहां इन्हें दीने वाले र-१ जान कोगी की क्यांगर ९-० दिन सेवा की मानी भी । गृह लाग वर्त्यों को गृक दुकान भी बड़ो शरदक को छोड़ से बार्ग बार्ग की र श्रीतारों में वितेष अप से बात विका जाता हा सावारित सारों के दाए-मंद्रकार करने का काम भी वही सरदश दिया STRI WIL

बीवारेंग में कादी का काम भी चारको क्षेत्रमें मुख किया गया धीर कादी भवतार भी कोंचा गया है कोंचें ने जन्मादित होवर कादी के बर्द कारकाने}वीखे ।

क्स में सर्वहितकारियों समा कायम की नहें। उसनी मेंने में की में की मेंक स्थानों में वावनालय कीए पुरुत्तकार में ते तो स्वीप स्थानों गोशावहास की सहाराज हम संवंदाण के संप्याल के इस संस्था की चीर में कुत साहित्य, वर्षे बीर वीन्कर्यट भी सकति। किये गये थे। इस जागृति को बीकानेर की सरकार बीर महाराज तह नहीं कर सके। 1842 में बारने वहचानजे मुक्ति के वीरजी की। धारको प्रसा

पर १६६६ में मजामयरक को स्थायना की गई। बाप इरिजन सेच में संकल होनेले जाजावरक करदरण गाँव करे थे है तिहल, उससे बारणे पूरी सहायता पूर्व समर्थन माल्य मा मजामयरक करोगों के निकरणे किया गाया कीर आपको निवासित किया गया। उदासर में स्थिति पर स्थापिता हुएँ। यह सब कर्यन स्थापतान रिया गया है। भागको चौगील पपरों में बीकानेर होड़ने का हुम्म रियागा जनता ने भागको हार्निक निवास हो। विवास में मारिक होने कर

कत्रता ने धाषको हार्पिक निवाद हो। विवाद में हारिक को को सरकारी भीकरों को भीकरों से हाथ धोता पह राया। बढ़ोता हैं बढ़ीर्गत में बापका स्वर्णवास हुआ। बीकारेत में सोक समा हैं। पीये धायका क्यांवत स्वरास्त कत्रते भी बच्चं हुई। शेकिं

#### . .८. बलवःचा में प्रजामएडल

बीकानेर में प्रधानवंदक की स्थापना करना जब सर्वना सम-मन्द हो गया, निव बीकानेर के बाहर जन-आपृति के कार्य की धीमधीन करना स्वीन समस्या गया। यात्र करेक देशों में भी वर्ड के देसामणी की ग्या ही करना स्वाई । इस्सी के महान देसामत समर्थे क मार्गेख करुयाते, किजिप्तीन की आनादी का संका कहराने बाले जमस दिग्तावडों, रूप में महान् दीविषय कांति के यह के स्वितन और स्वदेन के महान् देवानकर नेवाबी सुम्याप्तवट्ट मोस ने भी भी स्वदेश के भाइत से ही उसकी आजादी के जिए और पार क्या था। बीकानेर की मनासी प्रजाने भी हसी मार्थ का अवस्थन किया। १९६१ में कड़कता में स्वर्धिया औरवा अध्यादिवी आवार्या की स्वयासना में सोकानेर शाव प्रजामक्त की स्थापना को गई। धोदा-वड़त कान बड़ी से होता हम्।

#### ६ १६४२ में बीकाने। में

भीकानेर से भी १६४० से समारानिष्य को स्वयनना कर री गाँ । भीका मुन्त में से सारानिष्य के राहे दिया स्था । समा परियु की गिकानुनी ठरा कर को मुख्युयादवी कर्यका को रास्य से निर्काणित कर दिया गया। कियत भारतीय स्वयन्त सो को थोत संबंधित महिलानों अध्यक्त को भी वाला जायक स्वयंक वार्षिकां सी निर्दार्ग एवस को चयने सार्थों के साथ राज्य से निर्वाणित कर किया गया। भी युवारदावाजी १-६ गांव कायदुर रहते के बाद भीकाने सही हो के सकते चयने कहे सार्थिकों स्थाप निर्वणात् का किया गया। भी युवारदावाजी १-६ गांव कायदुर रहते के बाद किया गया। भी युवारदावाजी १-६ गांव कायदुर रहते के बाद को युवा साम की साम हो सार्थी का एक वर्ष चीर भी गांवाहान कीवित को युवा साम की साम हो हो। भी दाहरवाज व्यावणे नजरपूर कर दिये

इस दमन से जनता का उत्थाह थोड़ा दव ला गया। लेकिन, २६ स्वरती को रुपतन्त्रता दिवस समा कर साम के लाथ घरडा पहराया गया हिम विजयिक्षे से को संपत्तामको वैद्युं की नियादाल को की स सो हिम पारायदा को गिरनेतार किये गया। इसन की गीति संपायक कर से बालों रही दूरी दीन बार्य १०७३ में बद्धान शंतांनिय ही वा वर्षांता है बर रसके मुद्दुण अव्हानक बार्ग दूर्वावद को ताई वह बेहर बार्में रासबिद्धों को विकास को दुखाना कर बार्चमी कुष्याद्याल करेंदर, शंतारामार्ग की प्रकारपालना को भी किए कर दिया । अपूर्व मार्गेंद्र वहार कीर सदद्य कीनि से बात करेंद्र की आता दियाई तहीं । इस्त्राभी को सामर-मुनार बीजना बनावेंद्र विवे पूर्ण पा तार श्रीवर में विकास दोशन बात की स्वाद के बार्ग के विवे प्रकार तहीं । की बात में बादी सामें बादे । की स्वाद की वाया की बाद की स्वीता का की की

बता । श्री रपुषत्रवासती से सहाराज की वह सुवाह में हुई । प्र<sup>प्र</sup>

परिपर् की राज्यना के जिये जमुबार सिक्ये की जाता रिक्यं को जाता। इस जाता की पूर्ति में रिक्याच कावत रेक कर की रक्षावरण्डे जी में रोधान की पानिकार की मार्गत महाराज में निवार के स्ति। मारा। मुख्याचन के किये सामय कीर स्थान निरंचत की गया। में किंग, क्यार परिके की जनकी मुक्याची के चार्चण पर गिर्मात कार्य प्रकारणात में नामवंत्र कर दिवा गया। चारके सामी की प्रकारण की। भी गंगाताल सायुगात में नामवंत्र कर दिवे गया की सेर में इस में इसके मीर इसके चारिया वा बारों के जिये राज की बोर से इस में

तों भी त्युवरद्यालनी को पीकातेर राज्य से निर्वासित कर दिवा गया। पदां से बाकर वे जयपुर रहते सारों यो जुझ समय के बार अपूर की महादा ते भी उनको अपने पदां से निर्वासित कर दिया। तम भार्य प्रवर्तर पने आये। जुन १६७२ में आयंत्रों वीकातेर में निर्वत-निरंग की साला की अपना करने को निर्वास की महादा की साला को साला की बाजना करने को निर्वास की महादा कर साला हो स्वीस से बीकातेर साम्य में निर्वत किया और शुक्तका स्टेस्स पर साला हो एसिक

समुचित . ब्यवस्था महीं की गई। अब इनके लिये शाग्रह किया गया,

( 32 )

सिंह ने भी हुसी समय अपने की विरच्छारी के खिये पेश किया । बीकानेर शाहर, जीहर, राजगुर, भारूरा चारि में चापकी गिरवतारी पर दरताल हुई और कई स्थानों पर समायें भी हुई। बीकानेर की

समा में बत्यात मचावा गया, जिलके फलप्यकृत कई स्थलि बादश हुवे । प्रजार रवर्, कानपुर की शाला के भी दीशकास जी की समा में गिरणवार कर किया गया ।

इसके बाद की घरनाओं का चर्चन इस पुस्तक में दूसरे आग में

दिया गया है। इस प्रकाश की यहां ही समाप्त बरके बीकारेर की राज्य श्वयस्था की बुद्ध व्यक्तं करणा श्राधिक व्यवद्वा द्वीगा ।

# पहिला अध्याय

### भाग २

## १ एक नधी लदर

भारत के देशा शाबों की बाज को था निवृति हो; से किन, हा समय एक ऐसी सदर सबहब बढ़ी थी। अब शका खीम सबने रार्व की बसल, प्रमानशीस चीर मुतानित प्रमान पाइने से । काडियाँ है हताीय महाराज माध्यमाच जी मिन्चिया में, आसपट में निर्मीत चीर स्वर्गीय सहाराज जयसिंह भी में चीर बीकानेर में स्वर्शीय प्रश्<sup>राह</sup> रांगासिंहणां ने जा मुखार कीर शासण उपवस्था कायस की थी, इसी इसी बहर का परिवास समझना पाहिए। यदि प्रमा को स्थित से स्रोप कर राज्य कीर शासन की कागणी उत्तवस्था पर दक्ष डावी डाव. सी उसको 'बन्नव' कीर 'बर्नमार धवन्याको के अनुकूत' बनाने में कीई संकीच महीं करेगा। चलवर के स्वशीय महाराज ने चप्टे के से राज्य की शान बढ़ाने में कुछ भी बढ़ा न रला। तहसीओं की किये का रूप देकर राहर की कमायट की सरावायट की साम का रूप देने हैं बे पीछ नहीं रहें । यदि उनको निर्वासित न कोना पहला. तो अन्हीं योजनाओं के अनुसार चान तसकी शोभा कहें गुन बद गई हीती। स्वर्गीय महाराज माजवराच सिंधिया की ती वर्तमान स्वालियर की निर्माता ही कहना चाहिये । शस्य के कामकात और गासन की स्ववस्था में भी वे जीविष चमिरुचि लेते थे। शायन-स्थयस्था के सावाध में ' उनकी पुरतकें उनके राजनीतिक झान की सदक है। बाज िसमस्या हतनी पेचीदा वन गई है, उसको हल करते में

झापने जिस हरता से काम खिवा और उनके खिवे 'कोर्ट बाक बाई' का महद्भार कापम का के जिय दरद खिला से काम विया. असी का परिवाद है कि स्ताबितर में यह समस्या खोधपुर या सथपुर के समान सीव्या नहीं वन सकी। राज्य में दो गृहवाली धारा समायें कायम की तरे । अनके जिये समाव की पदित व्यवनाई गई । उनमें स्वधं शहरतात इपस्थित होते थे । जिला बोडों, स्यानिसिपैलिटियों चौर वंशायतों का सिकसिका गुरू किया गया । इस स्थानीय संस्थाधी की काशिकार भी काफी दिये गये। विदिश सारत की खनेक स्थानीय तकों से से संह्याचे पीछे नहीं थीं । शासन स्ववस्था के लिये कवात-म शहकते बनाकर उनको मन्त्रियों के बाधीन किया गया । राज्य किये विधान बनाया गया । बजट बनाया जाकर बाध-स्था का s-दीक किसाब रखा जाने सामा । स्थाबियर शहर की शोधा कीर म-शीकेल भी श्रष बढ़ा दी गई। हाई कोर्ट भी समाया गया। इसी तर बीकानेर में स्वर्गीय महाराज गंगासिहजी ने भी स्वासियर के मान भारा सभा की स्थापका की। स्युविसिपैसिटियां, जिला बोई र पंचायतें भी कायम की । उनको दीवाबी और फीजवारी अधिकार ो दिये । चान्त में धापना निजी सार्थ भी नियत कर खिथा कीर बजाट कर में शाव का काय-व्यय भारतसभा में देश किया आने कात । ेकारेर के उक्तरी भाग में जहर साकर उसकी समृदिशासी धनाने ा परन किया । शहरों में शाधिमक शिचा को चानियाने सताने का तत्म भी बनाया गया । शहर की शाम-शीकत कोर सोधा की छोर भी काफी प्यान दिया गया । 'शगतिशीक्ष' राश्यों के वो यही चित्रह हैं, जिसकी देखकर बड़े-चड़े खीग भीरवर्गीय महाराख गाँगासिंह जी की प्रशंसा करने में चुकते व थे।

#### र सराज्य बनाम भवराज्य 'श्राप्त्व' भीर 'स्वराज्य' में जो भन्तर है, यही भन्तर इस

शासन-व्यवस्था चीर उसरदायो सापन में है १- यह :शासर ध्यन बहुत सुन्दर, दन्नव और 'अप टू डेट' मी कदी जा सकती है, नि उसमें उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश न होने से उत्तर्भे ! की दिन्दि से न तो सुन्दर, न बन्नत और न 'अप ट डेट' ही का सकता है। प्रजा का उस शासन-व्यवस्था में न तो कोई हिला भौर न सहयोग ही । इसलिये आय जनता वसते इन भी व बटा नहीं सकी। जिल वर्षों में संसार में धनेक राष्ट्रों का काणा व शोकर, उनमें मधी चेवना, रकुर्ति चौर प्रेरणा चैदा हो गई, उनमें हैं. राज्यों की अनला मध्ययुग की सी ही हाखत हैंमें पड़ी रही । उसने स कोई परिवर्तन हो नहीं सका । यह पहिले ही के समान तिशिव, अर्थि करपोक, अशिक्षित, नैतिक इंदि सं श्रीन, शोनण ही ध से द्वीन और शत्रजातिकः युद्धि से सर्वया पराधीन ही बनी रही। इ संकट चीर वजेश सब मानी, उसी के आग्य में किसे रह गरे। जागृति का कोई चिन्छ, संगठन की कोई भावना और अपने वारिनी के किये कोई करवना उसमें, पगढ नहीं हुई । सानी, इन शर्मों में इस भी हुसा या किया गया था, वह केरल एक शिलाश या, राव ब श्रा या जनता के साथ उसका कुल भी सम्बन्ध न था।

### ३. उत्तरदायी शासनका आधार

बा है भी डीड कि उत्तर पाणी शायन-व्यवस्थाक भागा (इतरी प्रमा बा यह 'बार' या 'बोर' है, विसक्षे ताकत बंदक की गोंगें, भी करीं करिक है। वहा की यक यू दे कहांठ दिना हम मत में र से बंदी बीर भी पाय में भी पाल पाल कालिक कर के मानवे हैं। सामार्थ कर किसी ज्ञानन क्यावस्था में कालित वा तिहंद हो हैं एक कमी मानिकारी शर्मिक वा स्वया ही सामार्थ्य होटर वर में दा तीर कमी के साथ जाना का भी महास हो में कालिएन बंद में । इन 'दिलार' सीर 'कामच्छार' सुपारों में शिवन पैदा होती संग्र थी। इसीविये उनका राज्यों की प्रज्ञा या अन्या पर देखा कोई सोत पदना संस्त न था। इक्की गोशी, क्रीश्या, पवन चीर सार पदना संस्त न था। हे उसी पित पढ़िये थी। बाउप में प्रज्ञा का इसीय मिलने के स्थान में उनका मंत्रावन पुळिए, च्यावल के का पादि इसा होने जाई स्तन, करित मुच्च प्रोचाय के स्वारं किया जाना हा। 'ब्यावियाक' करें चीर समस्ये काने वाले स्वर्धीय महाराज सार्माविया की का शास्त-वाल, क्रियेच्य उसके व्यक्तिम वर्ष सराज स्वरंग का स्ति के स्वरंग की स्वरंग । इस्ते के उद्यक्ष के वर्ष इसे मार्ग देस के किये भीचन, जागृति चीर सार्मिक के वर्ष नदे जा प्रचेत हैं, बहारे वर्ष वे क्षेत्रमें के लिये सुना, उपरोहन , शोवच चीर क्षेत्रमें के सुने थे करना न होगा वियोग स्वर्धात साहब की 'ब्यने दस्तीविये उनके मार्ग के वियास के स्वरंग स्वरंग के सार्ग की 'ब्यने दस्तीविये पर सालीन हो सार्ग के काइ भी शावन-वन्त का यवशाला दर्श का प्रचार का देश के वाला का सार्ग की

### ४, यश्रिय गठवन्धन

देशी शारों को वर्गमान काराम-प्यवशा को एकतनी सामक को। सामकारों का परित्र गरक्यान बहुत वा तकता है। प्राय: समी शारों में विदेशकर राज्याला में आगीरी, दिखानी का मार्कियों का उपयोग बहुत बाते सामका है मिनवारों पर विद्युवक किये ताते कहे हैं। इस्ते के कारा बातिक पर उनका लाकः एक्सिकार इस्ता चाला है और राजा जीग चयने इन मार्ट-करों के दान का विद्यानी कहे रहे हैं। कियों के चर्तामा सामक बार्ट महारा के दिखान के स्वर्ण है और कियों के चर्तामा सामक बार्ट महाराज्य की दिखान के इस्ते हैं। कियों के चर्तामा सामक बार्ट महाराज की दिखान का राज्यक्तियाँ को रिसा करके महाराज जाई ब्लिकारी ने जिस सहदयवा, उदास्ता थायना दूरवृश्चिता का परिचय दिया था, उसका खन्ठ होते में ही समय नहीं बना थीर नये शासन-सुधारों को जारी करने की जो दिलाई गई थी, वह सहसा ही निराशा में परिश्वत ही गयी । र्क गृहमन्त्री महारात्र कारायवासिंह के रूप में सामन्त्रशाही की रित्र

थीर महाशत को उसके सामने पराजित होना पहा श्चपने मापुर्खी श्रीर वश्वव्योमें महाराजका जो सुन्दर हर प्रवर्ष है, उनका शासन भी यदि उसके चतुरूप ही सकता, ही सीरे में हैं पैदा हो गयी होती। मालूम यह होता है कि उनकी धापवार्षी, मा भीर वस्तव्यों का महत्त्व हाथी के दिलाने के दांतों से अधित हो। इन दांतों से वे बादर की दुनियां में काम सेते हैं भीर खाने के हों वे राज्य के मीवर काम लेते हैं। वरेन्द्रसयहता में दो वर्ष हैं घोषणा उन्होंने की थी, उसमें देशशक्ति से परिपूर्ण किने श विचार प्रचट किये कथे थे थीर शताओं की सपनी प्रका के सर्वेत राज्य शासन चलाने की कितनी सुन्दर सखाइ थी गई थी क्रमके प्रथमे राज्य में इस उदार विचारों के शतकार म ती पूर्व होता है भीर म किसी रूप में राज्य के संचालन में प्रजा का हार्यीय माप्य किया वाता है। समी-सभी विधान वरिवद में देशी । नि गामिल होते के सन्वन्ध में बीकानेर महाराज ने भीताल के अवार बनके सामियों की तुखना में जो दल बरितवार दिया है, अपनी सराहना की बाद, थोड़ी है। सीमी नेता भी खियाहत सबी शी ही शु देवां व उत्तर आपने दिया है, यह किवना देखमहितपूर्ण और हरी पूर्व है ? इस समय बापने को उन्तार शबर किये हैं, वे कड़िश्र हैं ! से किन, बारने राज्य में बारने क्या किया ? बाप हरता भी ही नदीं दिला मके कि चयने शास्य से जनता की करवता प्रतिनिधि उ की मुक्षी हुट दे देते ! चारामधा में सरकारी कोशों का ही बहुमंड दम पर भी चारको धरोमा न हुचा चौर चापने उसको भी स्वत<sup>55</sup>

चुनाय बरने का धावमर व दिया। किसी भी प्रकार श्रंबन

भ थोबी पोनगायें

सर्वे साम में सर्ग घोषणायों के मर्थवा विशीत वाचरण काल चारको सपने रमापि विनामी से विशासन में सिम्रा है । स्वर्गीय हाराष्ट्र तीराभिष्टमी की काने रूक्षीपन्यायों, यदि केवस अनकी शरदायक्ति भी आवा, तो शुन्दरी कथरों में किभी जाने बोस्व है। के दिन, यदि मधी परस बद्दाराज के शामन की रीति-मीति के लाव की बाप, तो नदा जुद्ध भी सहाव या सभै नहीं रहता। इतकी दी योगपार्थे बहुत विद्व भी और उनका प्रकार क्षेत्र बकाराम भी लुंखाचार किया राषा ा । एक प्रेयणा तो अस्ति अपने गायसायम की गाय-प्रयासी नाने के प्राप्तवर पर की भी है हममें सदाराज ने 'प्रजासनिनी वयम्' के शहरों का प्रतिपादन कर कापने की शका की शेवा में विशनस्यान ताने को घोषया 🛍 घी। हमी प्रकार ३६७९ में विश्वन्यापी सदायुक्त ह संस्थापन के मोर्थ पर दिहा होने के समय सान प्रधी में एक सम्बी र्शेष्या थी थी। हममें सापने कहा था कि "मै कभी स्वेरवाचारी नहीं रमृ'ता । धर्मग्रान्ध्री में बनाये हुये अवधे शक्रधर्म का वासन करूंना । हतमें प्रतिपादित निकारों का सहस्वपूर्ण शीति के रूप में पाछन ≡रू'ना ('' डन चाड भिद्रांनों की ब्यानया भी धावने निस्तार के साध की थी। दनमें बारणे मिडांत वह था कि "ऐसा व्यवशरी राज का हम्पन्नाम हो, जो ध्नाकी सलाई करने वाला और को बजा 🖩 किये मन्त्रोपकारक ही शीर जिन्नों हा सरह भी शीवविचार काने के बाद राज्य की मीजूदा हातवों को ज्यान में रशते हुए राजसमा, खोडस बोई, म्युनिमिरिजिटियां कीर दूसरी एंची समाधीं की मार्फत, जिनमें चुनान किया जाता है, राम के कामों में जना को दिन व दिन कथिक जानिक दिया आय |" इसकी भाखीचना इस वधारधान करेंने कि बोकानेर में ये संस्थायें कितने भंगों में लोकतन्त्रात्मक खबता जनता की दुरा। श्रीर उन द्वारा राज-कात में प्रजा की कितने भंगों में शानित्र है। गया है ?

गया द ।

स्य पोरणा में घमें के राम को दुहाई नेते हुये यह भी डा॰

मा कि शिविल जिस्ट मानी राजधारी के सार्थ की राम की इंगे

का १० की सरी से खदाकर ह को सरी कांके किसी भी हैं

में असको २० खाल के उकर व जाने दिया जाया। ।

में असको २० खाल के उकर व जाने दिया जाया। ।

में असको २० खाल को उकर व जाने हैं

को साथ इन्स प्याम भो डेड या योने दो कोई के खानता भी।

तिथा, विकित्ता, स्वास्थ्य, सुवार, सामोगीम, कृदि, सार्वों के

जनदिताकारी कांची पर राज्य की खाल का ह की सरी या ।

सर्वे नहीं किया जाना था। महाराज की सर्वाकांचा भी हां

"बीकोने राजक मारवाय के बतादिता कांची में तिथे जाने के

स्वर्ध प्रविक कांचीकांक पाल्यों में की पासे रहे।" इस प्रविव कांचा बी पुर्ति के किये पड़ भी करन करावा नहीं तथा।

प्रभा के मैलाँक हिंदा मेलिक स्थितारों का तास है।
सुन्द लींका मध्य भा कि सानी बीकानेर इस दिन्द में एक वार्षि हो। इसमें इस बारे में बहुत गया था कि "इसारी प्रभा को दिने सामारी से बोड़ ने बीर मार्थनिक समा बरने के इक ही इस्के दिना प्रभा का दास में वामिला होना पर्थ हो जाती है दिनार में होक मध्य सम्बोदिक की मार्थ को इस है कि सामा के सामारी कर सामारी से सीर को कानून की इस में इने मुद्द सामारी वर सामारी से सीर को कोई हम हम इस को हम बारों रक्ष के बारून करने मार्थन ही हम इस इस को हमें बारों रक्ष के बारून महती मार्थन ही हम सम्बन्ध हों दिन हो कर प्रकार में सम्मापत्रक की स्थापना को सही

कर भी नाजा खगा दिया गया । प्रजा को अनुम बा म इन्हरून कीर नामा करना नक्षी बढ़ा करनाय माना माना प

( 34 ) 🛍 भागरी का को यह द्वाल था कि किमी का मुंद लोखना भी अवानक भपराध माना लाता वा ।

जागीरहारों चौर मरदारों के बारे में भी बहुत उंचे सिदान्डों का

प्रतिपारन किया गया था। किसानों के सम्बन्ध में तो यहां तक कहा गया था कि "जमीदारों चीर किसानों को, जिनमे राज्य की बहुत सहायता मिखती है, इस एक बार फिर गम्मीरता से वापना हुद और धावल

भरोला दिखाना चाहते हैं कि उनके मुख में इबारी खुशी है, उनकी सामको पर हमें गर्व है और उनकी राजमन्ति हमारा नवराना है।" बीकानेर के किसानों की शुल-सम्मृद्धि और राजनकि पर हुछ कहते की

श्चावस्थकता महीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बीकानेर के किसान भी चुछ -कम त्रसित, पीड़िस कापना शोचित नहीं है, किन्तु राजनीतिक आगृति एवं चेतनाका भी उनमें सर्वता समाद है। साने श्रविकारों के लिये ती क्या, ब्रह्तित्व तक के लिए वे सहना नहीं जानते । बाब कुछ चेतना उनमें

भावरय पैदा हुई है। स्वर्शीय महाराजके समय प्रजान भी स्मशाय की-भी निस्तक्ष्यता भौर शांति छाई १ई थी । इस पर महाशत्र की इतना गर्व था कि उन्होंने कहा था कि "हम ईंश्वर को धम्बवाद देते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा ऐसी शामलोर चौर भवत है, तिसये ज्यादा कामलोर चौर राजमक बंबा के होने की वाला कोई राजा नहीं कर सकदा।"

६. वर्तमान महाराज की घोषणायें

चरते .पिताश्री के पदचिन्हों पर बखते हुए बर्तशान महाराजा

रात् बसिंह ने भी सनेक सनहरी धोषणाचें की हैं । यहबी घोषणा

धापने म मार्च १६४२ को अपने राज्यासियेक के बाद की थी। इससे धापने स्वर्गीय मदाराज की विलक्षण दरदर्शिका तथा विवेक की अशंसा

करते हुए कहा था कि "उन्होंने इसराज्यमें विधान-सम्बन्धी सुवार जारी किये थे. पराधि उस समय सीगों की श्रीर से ऐसी कोई मांग नहीं थी । द्दल योपया को पूर्ति के जिए की कुपनानी को शायन सुप्ता योजना तरवार करनेके जिए बोकानेर बुकाया स्वा; केकिन,पुर्दन्ते भी ततारिता के सामने रजकी, एक म बाबी। वे बेर्रा वात्त में गये। कहने को आ शुपार दल योचया के बार्त वात्त में में किये गये, उनकी चार्च व्यापरान की जायगी।

इसी निकारिके में ३१ वागरत १८०६ को एक बीर पोपरी जिसमें शासन-मुचारों के सम्बन्ध में बुध २८२ भाषा की चीर उसके लिए योजना बनाने की दो उस्तिनियाँ र तसी। एक का नाम 'विधान उपसमिति' रहा गया, चेत्रों के विशासन का काम सौंदा यथा है। इस घोषवा में भी कारी समहरी बार्वो का उक्कोरत किया गया था । उनमें ब्रख्य महस्तवृत्त्र्य बार्ते निस्त लिखित्र भी----

(1) राज सभा का कथिक सोकप्रिय खाधार पर प्रतः संगठन किया जाय ।

(२) धारासमा उचित रूप से चाँटे हुए प्रादेशिक तथा धन्य निवासित चेत्रों से तथा जदार मनाधिकार पर निवासित की सायेगी ।

(६) पथ विधान जारी किया जायगा. जिससे उत्तरदावी शासन की स्पर्य स्थापना ही जायेगी । परिवर्तन काल की एवं स्थायी दीनों योजनाओं की चर्चा करते हुए

क्षप्ता गया था कि:----(१) परिवर्तन काल के लिये शासन परिवर ऋथवा शास सभा के

क्षम से कम काथे सदस्य यानी मन्त्री धारासमा 🕷 चुने हुए सदस्यों में से तियुक्त किये जायेंगे ! इसके खिये व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त करना धावश्यक उहराया गया था । मिन्न महक्त्रे इक्के बधीन करने का उन्नेख किया गया थाः---

(१) परिवाक नवसँ भीर नवसँ भाफ परिवाक सुटिसिटी ।

(१) रेखने भीर सिविश एवियेशन ।

(दे) इसेटिकस भीर मैकेनिकस दिपार्रमेक्ट ।

(४५ शिकाः

(२) मैडीकळ चौर पश्चिक डेस्थ !

(६) रेवेम्यू और हरीगेशन ।

(७) कस्टम्स एवड एक्साइन ।

(६) इण्डस्ट्रीम, साइन्य प्रद मिनरस । ' (१) लोकल सेरूफगवर्मेंट ।

(1०) रूरल धपलिक्ट एयड इस्प्रवर्धेस्ट।

(११) प्रशीकलचर ।

(१२) कोपरेटिय के डिट से साइटीन ।

(१३) सेवर वेसकेवर ।

(१४) फूड एवड सिविज सप्बाह्म । इसके बानुसार हो स्वक्तियों की नियुक्ति की गई थी, हिंग सरकार को अनुदार और दमन की मीति के कारण दोनों मन्त्री हारे

कार्य में समयक रहे हैं। जनता में स्वयने प्रति विश्वाम सम्पार्त हो में भी वे सफल नहीं हो सके चीर राज्य को भी उनकी नियुहित हों कोई यश नहीं मिला। शायवहादुर सेड शिवरस्त्रज्ञी सेहता ने ती शीर भी देखिया।

(२) यह फरवाया व्यवस्था केदल सीन वर्ष के लिये की तरी भी । से किन भारतीय मंत्र का उत्तरे थहते निर्माण की जाते 🔳 हमी

भश्री भी शमाप्त किया का सकेता । श्रीर, (व) बसके बाद शायत वर्षपूद के सभी शहरण श्रमण विवर्ते प्रचल सन्त्री भी शासिल हैं, भारा सभा के विश्वास की

क्यांत्वियों में से दी वियुक्त किये जावेंते । (४) पुरीणियक कतेरी का किर से संसदम कर उसके (सहस्वी की

कोन्यना वृत्तं स्थलन्यना सम्यतम सन्त्रः सक्ष पहुँचाने का भी दे<sup>त्रह</sup> Thirm fant mut min

मियार्ड, ये सब वार्ने काएसे कही जा सकता है और (at) समारेश हो जाने वर बाँहें भी शालव बना के प्रति दशारशायी ही ही

े बन सकता है। के किए, इस बागी की कार्य में ब्रिश्मन कार्य हें क्रीड हैमानराती भी की क्षत्रेक क्षीड़े होती कार्रिक । है<sup>क</sup> इस पुत्रवही घोषपाओं को वर्षों केवल वह दिवाने के लिए वो गारी है कि शार प्राप्तक का बारी बंध्य और वोवरिक शीति केवल इंदर कारों बोर कोरी परिवार सक्तमारों से दी नहीं वा बहती वा सकतो दसके लिये हुए वर्षश्रम भी किया लागा चाहिये ! बीकारेत के कार्यों परी वर्षमान मिलारा के स्वारत सिंग्य सुन्य से या है थी? सम्बार्य भी मिलान के पित्र यो गाँ है, उसने सरवाई, इंगाइगों कीर तप्तरता से उनके कार्य में पार्रिय कही किया तथा ! वरियास वह है कि राग्य में हुए भी राक्तिरिक वर्षात कहीं हुई ! सबसे वादिक सन्तिकारी वारों में भी बचने राग्य सबसे साथे देखने को कार्यों महाराज गंगासिकारी की सहस्वाकांका के बादमू बोकारे राग्य विश्वने हुए राग्यों में गिला साथा है। प्राप्ति के कोई किया सभी एक की



मैसर का वह इतिहास प्रायः सभी राज्यों पर कश-अधिक लाभ-दोता है। इस इविहास से यह स्पष्ट है कि विटिश सरकार की नजरें में देशी राज्यों का कभी भी स्वतन्त्र करितत्व नहीं रहा । हैस्ट इंडियन कश्यनी के दिनों में वे उनके दाथ का जिल्लीना कने प्रय थे। तक असकी स्वतन्त्र व्यक्ता को कही यहां तक सं था। १८१७की असम्बंध राज्य क्षांति के बाद जब कन्पनी के हाथों से इस देश की इकुमत ब्रिटिश धरकार के बायों में, बार्ड, तथ ये देशी शत्य भी कश्यवी में अस्तरे क्यारों में है किये । आ'मेशी बाज के प्रतिविधि भी तेशी बारवों के आक एकदम मनमाना व्यवहार करते रहे ! लाज के साथ उनका सन्दर्भ म कभी था और म क्षत्र की है। बाज देश के आस्त्र ने पसदा काया है। जिरिश सरकार ने जन १६४८ में भारत में संभेज राज का स्थन क्रमत कर देने का ऐसान कर दिया है और उसके लिये सध्यारी 16 पूरी सचाई एवं ईमानदारी के साच हारू कर दी गई है। भारत के स्थतन्त्र होने की सवस्था में ताज के साथ सीधे सम्बन्ध का प्रश्न भी क्या मही रहता । इस स्थिति की कल्यना कर बीना समस्तार हेउन मोशों और उनके दूरदर्शी सखाइकारों के क्षिप कठिन न था। स्रोत विटिश मन्त्रिमिशन ने को यह घोषणा की है कि स्ववंत्र भारत है।

( 25 ) संघ बन जाने पर देशी राज्यों को उसके साथ सन्धियां कारी हैं इसकी करुपना करना भी उनके लिये कठिन म था। जिस सार्थन सत्ता की देशी मरेशों ने चन्धे की जकड़ी की तरह अपना सहता कर हुचा था, उसको भारतीय जनता के हायों है सौंव कर संग्रेज है का

से स्वेच्छा से चाहे न हो, खेकिन सजबूरन जाने की करूपना कानी डनके जिए करिन न था। इसजिये वृत्ते बाहे समय में बपनी वि को बिगदने से बकाने के जिये को धनैक अपाय खोत निवासे गरे श्रीर धनेक व्यूद्रचनार्थे करने की जो कोशियों की गई थीं, हैं दीनकों की काई हुई ये संधियां भी थीं, जिनके क्स वर बरना से सम्बन्ध ताज से बताकर अपनी सत्ता को सर्व-तन्त्र-हरतात्र हा की चेटा की जाठी थी । यह कोरा युक बहाना था, शियमे राजा कीर नवाकों को भारतीयों की अपनी राष्ट्रीय सरकार से शक्त ! कर कक्षरदर के रामान कपने पैर जमाचे रले जाँव सीर इस देव अवज्ञा तथा जवकाय के वंशाओं के सहारे जैसे—सेसे संप्रेजी र हुन थांशों में का बना ही रहे । आरत ही वैधानिक प्राप्ति में "" मही बापा में १६ हैं स्त्रीर दूशकी सम्धियों के शाम पर काफी प्रपंत हैं। क्रमा बदा है। किर शब्द में से किसने साम्य है, जिनके सा सर्विषयो हुई है । वे इक राज्यों का १२वां या १६वां दिस्सा भी गरी

इनकी संबंधा ४० दर्जन राजाओं में सुनिक्क से ६ दर्जन है। हैं भी बड़ी बाद बड़ है। कि से सरिश्वयों के बाब शासाओं के सार्प 🧓 है। बडा का इसमें बुक्क भी शाय नहीं है। इसक्षिय सन्नागा वर्ग दुष्परिवामी की झन्द्रवा स्थापनामय नहीं ही सकता । प्रश्न हरेडी अपने से इक्कार कर सकती है। एक कान और है। वह बहु कि हैं काँउवधी से प्रश्न की सुष्य-वस्ति और उस का सुरात्मम बरने के विर् मी बहु हरें का बारलें दिया गई है। उनका बायम म तो बनी किशासमा की र म कराना ही मना । हम प्रकार हमका क्रांतिक कार्या देशक राजाकी कीर कामें जो दी दक्षि में दिया तथा है । शासादि एक समय या, जब ब्रसन्तुष्ट प्रजा को द्वाने की दिय में ग्रेज सरकार उनको सहायता देने से इन्कार कर देखी थी। ३८३० में बोकानेर ४क में दिहोह की-सी स्थित पैदा हो जाने पर भी जागीरदारों की दवाने चीर चसन्तुष्ट प्रजा का दमन करने के खिथे ब्रिटिश सरकार ने फीती सहायता भेतने से इन्कार कर दिया था । अब बासा पसट चुका है । बार तो प्रभा को संरचना देगा तो दूर रहा, उसका दमन करने के लिए प्रतिस चौर फीज सक मेज दी जाती है। अपने रीप व चसन्तीप की -पार काने वाली निःशस्त्र प्रजा को सहसा गीखियों से भूत दिया जावा है। इदीसा में प्रजा की जागृति, चान्दोबन एवं संगठन की क चलने के लिए प्रमेशी सेना ने कीन से अस्थाचार न किये थे ? चलवर में मेव-बान्दोसन का दमन करने के लिए च'में ज फीज भेजी गई थी। काड भी बरलारी के छोटे से राज्य में कं प्रेण पुलिस से काम जिया मा रहा है। दूसरी बोर ऐसे मी उदाइरण हैं, जब राजकोट के राजा सरबार पटेल और महारमा गांधी का चतुरीय मान कर शता के साथ समसीता करने को शंत्री थे, किन्तु थंत्रेज पूजेब्द ने शतगढ़ी से बतारने की चनकी देखर सममीता नहीं करने दिया था। सर सी. यी. राम-हवासी का यह कथन एकदम ही निराबार नहीं है कि राजा द्योग शासन स्पार करने धीर धपने साम्य में उत्तरदायी शामन कापम करने के जिए सन्धियों के सनुमार २४तन्त्र नहीं है। सन्धियों की भाषा या शब्द-रचना जो भी हो, इसमें सम्देह नहीं कि उनका पालन जिस रूपमें किया आना है, उसकी देखने हुए सर सी. पी. की भारवा विकक्षत टीक ही है। तब ती यह है कि सन्धियों का पांचन अपने समीते की पति है ही किया जाता है भीर उनका धर्य भी भवनी हृद्धि से ही सताथा जाता है। अपने सुभाते के माफिक चलने में सर्वभीम सवा सो क्या, श्रेप्रेज सरकार को भी कोई रोड नहीं सकता । हैदशबाद दिवस दिग्दस्तान में सबसे बड़ी रियासत है । उसके मालिक चाखा हजरत निजास साहब भारने शाय के एक हानिनियन अर्थान् उपनिनेश होने का दाश करते हैं भीर सब भी सपना सर्वेषा स्वतन्त्र राज्य कायम करने ह सपना देख रहे हैं। उनको भी १६६९ में बार्ट रोटिंग ने साह नवार दे कर सुंह पर चपत जमाने में जरा-सामी संडोद न हिराही बटकर कमेटी ने इन सन्धियों को उठा कर लाक पर रहा दिवा चौर यह साफ कर दिया था कि सरकार की उनके मामतों में रहा वेने का प्रा प्रधिकार है। कभी तो अलवर के स्वर्गीय महाात हैं योग्य समक्ते जाते थे कि उनकी गोझमेज परिषद् में प्रतिनिधि के ह में शुक्ताया गया था और जब उनको अयोग्य समझा गया, तो हुई मक्ती की वरह निकाल कर राज्य से बाहर कर दिया गया। इपरेग से साव समुद्र पार विदेश में पेरिस में उनकी मृत्य हुई । महराज के साथ किया शया खिलवाड़-राजाओं की कोलें सोवर क्रिये बहुत होना चाहियेथा । उन्हें भी राज्य से निर्वातित क वृत्तिया में नजरवन्द रखा गया था। रीवों के राजा पर शुक्र्मा कर भी जब उनको दोषी लिख नहीं किया जा सका, तब अनमी पर बनको राज्य से बाहर कर दिया गया। देवास की दीटी वीडी राजा साध्य को पहले तो हुन्दीर की गरी पर विश्वने की कीरिंड गई भीर बाद में कील्हापुर के आकर वहां की गदी पर दिता गया । भरतपुर के स्वर्गीय सहाराज कृत्यसिष्ठ के साथ गया नहीं गया था । बनकी शहादरा में शृत्यु हुई । सिरोही के रामा की दि राया था। वनका राहादरा म शृत्यु हुद्द ।।सराहा क राणा में निर्वासियों कान्सा भीवन विवान को साचार किया राया सीर् दि<sup>रहा।</sup> मृत्यु होने पर उनके शत के साथ सावारिसों का-सा बताव किया गर्नी इन्द्रीर के विद्युत्ते महाराज को अवरण राजसंस्थास सेने ,को क्षाचार किंग राया । राजाओं को पय-प्रष्ट, चरित्र-श्रष्ट कीर बात्र्री-श्रष्ट करने के जि जो बदयन्त्र भीर साधाताख रचे जाते हैं, बनकी कहाती हतनी श्वांवर्ष है कि सुन कर दांजी बन्ने बंगली दवा खेली पवती है।

शामाणी के साथ इस प्रकार समयामा पुरुषे कहा है। के बाम पर जनको परचाने थी भी कोशिया की जाती रही है।

Enter over series

धोत्रमार्थे बनाई गई. अथवा बनके सम्बन्ध में हो भी बन्दि ही तम सभी में प्रका की वर्षण कर शताओं की ही रहि से स्वार पर्या की जाती रही। जायरकीर्य मुखारी के बाद 1822 में हुए शये संबरामक विधान से राजाकी को तो प्रतिविधित दिवा हर प्रताबी कृष् भी पृष् कहीं की रहें। इसकी सर्पय सर्वहर्ता है है के - - -दी गाँ । उसके बाद किया-मोजबा, शिमबा-बर्बा, मिन्त्रिक योजना, थावेश-योजना चीर माउँटवेशन-योजना सक में हाता है ही दृष्टि से विचार किया गया। कांग्रेस की शीव भी उदेश हैं रही । १६२० में नेहरू-रिपोर्ट थीर १६४१-४६ भी स्टू-बीर्ड भी प्रवा की पूज न करके राजाओं को ही प्रधानका दी गई। हिंद परियद का पहिला भगसर है, जब कि देशी राज्यों की ति है प्रतिनिधिश्व में बाधा प्रजा को देने की बात तथ हुई है सीर हुए चुनाव में भी काफी यांचकी से काम किया गया है। इस प्रकार इन थोथी सन्धियों पर विभेर डोकर प्रमा औ करने यालों में बीकानेर की भी गलना की जा सकती है। इ<sup>द होती</sup> को सबसे बुरा परिवास यह हुन्या कि शताओं में प्रशा के महिन्

पैदा होकर अपने किये भी दीन मनोदृत्ति पैदा हो गई। निर्मात न रहकर सपनी शक्ति का साधार शक्ता की न मानुबर्द सन्तियों में सबने करिताय के कावार की लीत करने हत. की भी उर्वेषा कर करने करने कर हैं। की भी उर्वेषा कर करना सीमा सम्बन्ध हैं मार्क कार्य केरिये करें। उनको परवाने सीर सुद्धी वात के प्रतिनिधि' का दिया गर्वा है। वाज का प्रविशिधि' अपने इस , हता । राजा खोग इसने ही से पूर्व म सह संकित, अस उनको इस माथा-आक्ष का पता पता एक वे उसमें व हुके वे । जटकर क्योंकर के सामने राजाओं ने वी का बाबा पेसे किया : जीकलेर के स्वर्गाय सहार्य

तका नेतृत्व (क्या ) सेविन, यह निकस हुआ । सन्यियों के निरिष्ठ गर्म को क्षेत्र एक मांत यह भी को गर्म कि मिरिष्ठ आहम में दीने राजी वर्षा या सावनी निर्माण कर सिंद्या की । सावनी वर्षा के मिरिष्ठ आहम में दीने राजी वर्षा के प्रतिकृत के पितिन सेविन सेविन एक्ट प्रतिकृत में प्रतिकृत के प्रतिकृत का प्रत

में में कि कार्या प्रसिप्त की इस मंत्रीक्षण को मध्य करते के लिये में बां के प्रस्त प्रसिप्त क्षिण की आवश्यक मधी है। किर भी हों को मधी मां को करते करता आवश्यक करता की है। किर भी कि मधी मां के उनके करता आवश्यक करता आवश्यक है। किर भी है। वि भी है। वे से मधी मां ति करते करता आवश्यक है। स्वीप्त में हैं। हैं। वे से कि मधी के स्वीप्त मां करता है। स्वाप्त मां करता मां के स्वीप्त मां करता के स्वीप्त मां करता मां के स्वीप्त मां करता मां के स्वाप्त मां करता मां करता मां के स्वीप्त मां करता मां

दूसरी बात यह है कि सन्धियां किसी निरिवत सर्विषे श्चर्यं ज्याचा या । की जाती है और उस स्ववधि के बाद उमहो दीहराया जाती है।

परिस्पित तथा जानस्यकता के धनुसार उसमें परिवर्तन हिंदे हैं। श्रमेरिका ने स्थतम्य होने के समय ऐसी सन्धियों हो श्रनेतिहारी चता कर काक दिया । सर्विधरदित सन्धियां जिल कागर्ते पर जिले है हैं, दनको कीमत दन कागाओं की कीमत के बरावर भी नहीं होती। क्षोग वंशपरन्तर के साव इन सन्धियों की भी बोदते बढे हैं। धीर सरकार भी इम रही कागज के टुटवॉ की वधीर दिसारे वसी जा रही है। हमी कीर चीने का यह श्यापार वर्ष रही

सीमरी बात बह दे कि सम्प्रियों की कुछ दो मी दितानि भूति होभी काहिय : वटि इतिहास में किसी संस्थात का प्रतिकार पुत्रा हो, हो उसके विश्वीत कोई सन्धि नहीं है हुई। भाषा के समस्टर प्रदेश के साथ हुई हैं। सेवड में स्तरा महास्य का साथ हुई हैंग्रीवड़ । सरि धावर के नित सही मही का सकती । ये देशी राज्य के के कहारर हैं । वृतिकों समग्री शुक्र सन्वियों वा स्वत्नत होते रहि से साथ के स्तरा के स्तरा स्वत्नत होते ्र प्रशासन जनको कृष सम्मिनो का स्वयन्त्र है। इहि में कृष भी मूचन दो नहीं सहना। चारेरिका के स्वतन्त्र है। ्रा पर प्राप्त का महासक्या। बाहेरिका के स्वर्णा है । मार्ग में इंग्लींड की जमने जिस्सार वार्गी सहै सन्वर्ण वर्षी सम्बद्धाः कम मधी । कानर्राष्ट्रीय कामृत्र में भा सामेरिका के स्वतान है। श्राविकार को ल्डीकल किया है। इस प्रकार के स्टेन्स्या स्वाप,

इतिहास क्या सर्वत्यस्य क्षम्याद्यीत कामूस के भी हैं मन्द्रिक है। करेरियमम्बद्ध सम्बद्धाः के शर्म में से समेन्द्रियमा वा है है

रोगा संस्थ था । इमेरिक्व देवी साथों की बामक-नर्<sup>ता</sup> 'कर्र'क' दोचर एसर्वे सनुपानाची कची का समार्थेत . १ इन्हेंनि रूपरायक्तिय का आहं के चंदी संस्थिति हैं।

- आद दिया और स्वयं अनुबरदायी वनवे वले गये । उनका ल कीर मुख्यान मोग-निकास की कीर होता अला गया। बीदन, सम्पत्ति, प्रभुत्व और श्रविवेक का परिचाम सिवा अन्धे, धनाचार : करवाबार के धीर हो ही क्या सकता या ? शासन के दावित भार हजहा होते पर उच्छ खबता का पैदा होना स्वामावित था ! श्रीर शत्रामों का लर्च करने खगा चौर दूसरी चीर प्रता पर कर आर बरने सवा । शोपना श्रक्ष हचा और इस योपण के लियं दमन रे वापोदन का सहारा क्षिया गवा । शाज्यनिर्माण की चौर से ध्यान ने के बाद्र जनता के स्वास्थ्य,शिया तथा वैतिक विकासकी धीर कौन रात दे सकता था ? जनदिवकारी सब कार्यों भीर सहकर्में की निर्तात देशाची माने जती। स्वेतावार भी बढा और अनुसाको नैसरियेश मागरिक चिकारों से बंधित किया जाने सागा । जासन-तन्त्र यन्त्रवत जिस्से स्य med सन्ता । भारतीयर भीत उर्चत्वसर शासन-सन्त्र प्रशा थी गति में एकाषट बन गया । विना किसी योजना के चखने वाले शासन ह कंचे से कंचे श्रविकारी भी आदर्शक्ष हो वर्षे । रिश्वतकोरी, सुद-स्वीर, धनाचार स्त्रीर सनैतिकता सव स्त्रीर व्याप गई। राजासी भीर जीवे अधिकारियों तक के साथ अना का कोई सम्पर्क न रहा। ह्मीकिये शासन-प्रवन्ध में भी उसका हाथ न रहा । त्रजा के शहयोग पूर्व नियम्त्रया से बहित होकर शासन के बीने बेक्स्साम हो गये। धारपत्रस्थ। की यह स्थिति धारातकता को देश कर अंति की

जनमंदित है। यह राजां सहाजकात सा पहा कर आप का जान में ही है। कि कार में ते सह सह सा क्या दूता रहे हैं, वह साति की जान में ही है। कि कार में ते सह सह सा क्या दूता रहे हैं, वह साति की सामित्र में देश हैं जा में ती कार में ते में ते में ती कार में ते में ती कार मा सामित्र में ती कार में त

भीति नहीं है, वैसे हो बोडानेर की भी कोई रीति-नीति नहीं है। किसी विचार, भीति, योजना स्त्रीर विदेक के वों 🗗 राजनाउँ रहता है । जैसे घक्का दी गई गाड़ी कुछ दूर बढ़ कर वी ती हर ! है कथवा पररी से उतर कर बस्त-स्वस्त ही जाती है, देश है देशी राज्यों का भी होना निरिचत है। स्वधिकांग्र राज्यों में हुन

मार्दे हुई दरम् सबता एवं स्वेच्छाबार किसी भी नीडिके परिवान कहे जा सकते । पथझष्ट होने का परियाम दे जरूर हैं। यही की कि देशी राज्य चीर बीकानेर भी शीविहीन होने से किसी मी हि कुछ भी प्रगति नहीं कर सके। कृषि, उद्योग, शिका, व्यापार गर् स्वास्थ्य, माम सुधार बादि सभी दृष्टियों से बीकानेर कारान्य की विवदे हुवे हैं। प्रगतिशीख शत्वों का समावेश शाय है है महकमे में हो नहीं सका। इसीखिये शासन विहर गया औ साथ बीकानेर की प्रजा भी पिछड़ गई। शासव-दश्य इतना वि चुका है कि वह सपने विकारके भार की भी संसद्य नहीं सकता! पतनं भीर विकास से बचाने के लिये परिवर्तन की सावस्व राज्य स्वेच्छा से परिवर्तन कर सके, वो चच्छा है। चन्त्रवा कान्ति हो कर यह परिवर्तन मञतूरम करना वह शायगा ।

# पहिला अध्याय

#### भाग ४

### १. सामन्तवाद भीर पूंजीवाद का मेल

देशी शावणें के लिये सामन्तवाद चीर पूर्विवाट का मैज बहुत बदा कमिताय निद्ध हो रहा है। पूंजीयाद का रूप देशी राज्यों में चीर भी कविक सवायक इसक्षिए हो गया है कि इसमें चाने बाबी शिम पूर्वी की स्वापातक्ष्यवस्था या उद्योग-शन्त्रों से उपार्शन किया बाता है. बसदा प्रश्वक साथ राज्य की जनता को द्वार भी नहीं मिलता धीर को धप्रत्यक साम मिलता है, यह सीयों में विशायर, हीनवृत्ति ष्ठवा पर-विभी रहते को कृत्यित मालवा पैदा करने बाका है। बोकानेर की भी पड़ी रिवर्ति है। बेसे बोबानेर से समारतियों की कमी नहीं है। बरोप्रवृति भी कार नहीं है । केकिन, प्रत्नामें ऐसे किसने हैं, जिन्होंने इस भागींत का प्रचार्तन बीजातेर शहब में शहबर, यहां कोई स्वत्रमाय षषाकर क्षयका ब्राचीन-युक्ता शहर करके किया है । प्रायः सभी शाज्य से बाहर ब्रिटिश जारत में डवीय-यन्या या श्वापार-रहतराय काने बाबे दें भीर बहां ही हरहोंने भव-मध्यति का सम्पादन किया है। वहीं कारच है कि स्वन्तिमन इच्छि में इतने सरवस्त्र क्षोगों के होने हुए भी देशी शाखों का कीटोनिक व्याचनाविक, चीर व्याशरिक रहि से सी विकाय वहीं 🚮 बाबा । बाहत-प्रमिद्ध बढ़े बढ़े व्यवसादी या उद्योगर दि बरिकार शब्दगामा के देशी शामों से बावन्य रसते हैं। अराची में 'काराम किंव' कहे जाने अन्ये बीहना-परिवार का सारम्य बीकानेत है भाष है। कानी इकामें की शामाओं बशामाओं के साथ सारे शितवर्ग में साथे हुए दागायों का सम्बन्ध सी बीडियो है हिंदी
। शास्त्रिया, परित्या, रेसिया चारि भी बीडियो से है हिंदी
श्वाम स्रोतों को जनम देने पासे बीडियो में बीडियो
शिर पासे की मजा इस कवाक तीवल के सुग में भी केवत सेती मा
तिर रहे चीर जागोर दानों के हाम्यों उसका गोयच होता रहे—वा
गय के लिए प्रोमा की बाज नहीं है, चिएत वदमानी का तार
ा बीडियो में से बार इनकम टैक्स स्वामी का उसका मीरे सा
शि कहक उसका विरोध किया नवां कि तिस बात पर सक्त
रिव कहक उसका विरोध किया नवां कि तिस बात पर सक्त
स्व कामा व्यवद्वति है, उसका बीडियो सारत में टैक्स हैने
स्व कामा व्यवद्वति है, उसका बीडियो सारत में टैक्स हैने
सामा देते उस पर दुवारा सामाने का अधिकार बीडियो सारत में टैक्स हैने
को नहीं है। यही बाता चव को पाइस में, बाही की सरकार की तरा
टैक्स का प्रामाण किये माने पर, क्यों ना सही है।

हुंग्ल का प्रस्ताव क्य जान पर, कही जा शर्व व व जा है।

हुंग्ल महार शकार के बाहर देवा की गई दंबी के जारिक!

मालद करों, रेवी शाम्यों में बाकर भीगी किवली बन जारिक!

मालद करों, रेवी शाम्यों में बाकर भीगी किवली बन जारिक!

मालद के अप के सम्मान मितवा है। को के के के दर तैने के जारे क

. च्याने दमराणें भीर सरदारों को पश्चिमे भी विस्<sup>दाई</sup>

रिकार है थोर बाह किर किरसार दिखाने हैं कि वे स्तेष व्या राज्य के कांसे भी हमते राज्यकित्यक के बाहुन्य रहें। इस सीर हमते पुरु गों) मी बनने वाजित हुने थीर काल सुविशाओं की राज्य तकते थीर उपनी हरहल पूर्व गीरित की बनाये रहते, राज्य में एकां हरित्य थीर विर्माण रहाल देने का हमेरा प्रमुख कर हिंदी गोंगे। बनाइ काराय थीर सारहार कीम राज्य के स्तामकीय रहेंगे, राज्य थीर राज्य के तीन काने कांगों का पालब काने होंगे और की कारीत बन्दने क्ष संगाने की ठाउँ हैं, जनकी पालब्य किरोंगे, जावक किसी काराय का ताहार को कह पाल के रोज्य मानित कर होंगे कीमी काराय के ताहार को का स्तामी का कारी वाहरीओं की जा कर किसा दूनों को होएं। सामती, बाहे के कार्योंगे का कर का का का स्ताम करते कार्यों की स्ताम करते का का पूपाण रोज्याओं, बाहे के कार्यों का कर होंगा कार्यों कर होंगे की स्ताम करते

द्व बता १६ के कारोबारों में कार है। ताम का बताना की। बतायन दश गया है। बतायन के हिमाना कीर सबसूर कारणा लागा-वह बश ही दियों भी दशाय का बताना का व्याप्तव्य होंगी कारियु। इन केंग में किसे भी शाय का बतान की है। कारा देवें में कारीय-पी का पत्रच कराने सन्त्र को कोर सन्त्र बावन्तित किया गया है। कार्य कार्यक्र हैं कि :---

"हवाल, बारुमी बीत हुंबी बार्गनहाति के वे बाते बीत क्रियोत र्गामा के बार मात्र व दान की रायर दो नहीं, बीत करनी बार्गामी वे देश्व बात्र हामा क्रिया की रायर भी है भी है में देशों को है करनी कार नहा किहते के बादों नामी के दूस की बाद सीत्रहर हो के गयी की है, में बॉटिंक्स्टर बार्गीट करनी मात्र का होड़ सामान को कार्यामी के और या हम्माय को बात्री है। वे हने बैंडिंक्स मात्रहरू :-

'एक दिए है का मही बारते

"जिस्तो वायरो कई स् वहीं राससी, "हुश्म श्रदूली नहीं कासी, "रेट्यत स् जुलम जासती नहीं कासी,

'गांत पानाद राससी, ''रकम हिसानी सेवसी,

"गांव चोर चाड़वी नहीं बसासी, भीर "बोर घाड़वी खासी हो पडड़ाय देवी।"

भार भारत्य काला हा विकास करें हैं हा साथ है। "इस बार्ले में कुछ को जैसे इरामधोरी, क्रिमें की शाहि इसे रामदोह कीर क्याथल खाहि शासिक हैं, दिशोह, वार्ण राज्य को जबरेरन हुक्स खहूबी करने से सर जागीर वा उद्या । हिस्सा जात भी किया ना सकता है। बाली हुसरी गर्ले हा वार्

हर्पर जन्म भा क्या ना सहता है। बाक दूसर प्रमा का करने से जागीरदार खुद को दवह दिया जा सहता है।" जागीरदारी के कर्तन्त का वाजन न करने वर सर्जा हा

भी दूसमें कर दिया गया है। इतनी मानेसन है कि इस का है।
में प्रमा के प्रति जागीरहार के कार्यमां का बहुत राष्ट्र हो।
देशा गया है बीर जानेक प्रतास हम कर्यक्य का है। दिहें है
देशा गया है बीर जानेक प्रतास हम कर्यक्य का ही दिहें है
वाली हैं। केरिक, ग्रस्त कह है कि इसका शावन न करते हा
वाली हैं। केरिक, ग्रस्त कह है कि इसका शावन न करते हा
वाली हैं। केरिक, ग्रस्त करते का ग्रस्त हैं। वार हिटकों की मार्थ
का हमार्थ हैं। इसका स्वाप्त का क्ष्म का वाली न वाराहार हिंगा की
है। उससी वो की
समार्थ हो समार्थ हों। इसका हमार्थ हो। इससी वो ही
समार्थ हो सामर्थ हों। इसका हमार्थ हमार्थ हमार्थ

क्षात्रकार के इस करेर महरूपन की निर्मा

म्बाबियर में बा॰ भा० देशीराज्य स्नोक परिषद् के श्राधिवैशन में भी की गई थी। इसके सम्बद्ध में स्वीतृत प्रस्ताव में कहा गया है कि "देशी राज्यों के झीद्योशिक विकास की समस्या पर, विशेष कर व्यक्तितहरूप से प्'जीपवियों को दस-दस बीस-बीस वर्ष के जिए समता के हितों के लिये बातक शतों पर दिये जाने वालं एकाधिकार पर परिपद्दने बहुत शहरा विचान किया है। तथा कथित मिटिश भारतारे ीहर क्यों में प'जी की जो विकासी देशी शाल्यों की कौर हुई है. सकी भी इस परिषक्ष के बहत प्यान से देखा है और इस प्रकार ्मीवाध् धीर सामन्तराही का जो सहयोग और गठवन्धन राजाशी [वं श्रिकारियों के लाखे के लाख हो बहा है, उसकी भी उसने विना I साप देखा है । इस शकार एक चोर रिवासत की सामन्तशाही भीर दूसरी धोर निजी पूंजीवाइ के स्वार्थों का जी सम्मिश्रय मा गठबाधन को बहा है. वह उद्योगधंधों के अविश्व के साथ-साथ समता के बारतिक दिली के लिये भी साध्यन्त यातक है।" निश्यन्तेह, हम प्रस्ताप का सन्बन्ध जस शरदस्थन से है, जो धौद्योगिक विकास यह धारित के लाश पर इस दिनों में सामस्त्राही और प'ती-बाद में हो रहा है। केकिन, गहनाई से देखा जार्य की यह गढवन्थन कामी पुराना है। मनला की मगति बीर राज्यों के भीधोगिक विकस में सहावच म होकर बावक ही बना है।

यो जात्य है कि सात्र जनता में आगृति होवर जाती। तथा के यह किये जाने की जीवराह तेना की जा होते हैं। जातिकर के स्थारित कर तिया जी है नहीं जातिकर के स्थारित कर तिया जी है नहीं जातिकर के यह तिया जी है नहीं कर तिया जी है कर है जीति हमारे के पूर्व के सिद्द के आगिती स्थार्थ के हिए के किए हैं के तिया के सिद्द के जातिकर को जीवर के सिद्द के जातिकर का जीवर के सिद्द के जातिकर के सिद्द के जातिकर का जीवर के जी

( to ) ' लिये उसको जब-मूल से मष्ट करने 🛍 मांग करते 🚉 प्रन्ता ह इसके खिए संगठित होने की वणील की गई है।

यदी प्रथा बीकानेर के स्वर्गीय महाराज के शब्दों 🗎 जनके राज्य का काधारस्तम्भ भीर जनके निदासन का सामूचस है। इसीसिं धान्य राज्यों के समाज बीकानेर में भी उसकी समयदान मिला हुस है। इस प्रमयदान से देशी राज्यों में स्वयुन्दता 👭 नहीं, विव बराजकता भी छाई हुई है। कोड़ को वरह आमीर भाषः समी राज्य

को घेरे हुए हैं। जोधपुर में ८२ कैक्स जमीय जागीरों के साधीन है। जयपुर की ७१ सेंकड़ा वर इनका अधिकार है। उदयपुरमें सन्भरतः ६० सेंकड़ा के वे माखिक हैं। स्वालियर में इनकी संख्वा छ: सौ के सगमग है। बलबर के एक बीधाई से अधिक गांव इसके करते में हैं। जहां भी कहीं जागीरें हैं, वहां कम-स्वधिक यही रियति है । इनकी इन्हमत

किस रंग से चलती है, इसका उल परिचय विवत दिनों में अयप्र के लोकविय प्रधान-सन्त्री श्री देवीशंक्षाओं तिवाची को उनकी रोखा-बादी की बाजा में दिया गया था। उनके सामने वह काड देश किया गया था, जिसमें बड़ी निर्देशता के साथ नुशंस तरीकें से जोगों .की

क्राक्षक दिया जाता था। उनके सामने काई हाथ खश्वा जूना भी पैश हिया गया था, जिसका जलूस निकाला जावा है और जिससे जागीरों में पहिला, मजिरहें ट थीर बेज का सारा काम क्रिया जाता है। इनके गांदी में स्टूब, काशनास्तव, वृश्तकास्तव, बौदधास्तव धौर प्याक धादि का सो माम तक च मिलेगा। किन्तु बाराव 📶 महियों की दकानें

सरूर मिन आर्थेंगी। जन-मागृति को दवाने और कुचलने के लिये

लढ़ और मारपीट ही गर्हों, अपितु सरास्त्र आक्रमण तक किये जाते हैं।

कार्यकर्ताओं की पीटना धीर गोली का निशाना बनाना भी दनके लिये महिकल नहीं है। जोचपुर, शेखावाटी और म्वालियर के साथ-साथ श्रीकारेर से भी इब ज्यादिवयों के समाचार माय: मिक्रते ही रहते हैं।

इनके यहां पालु है। मानवान की दाि से काण-बान कीर बेगार भी
स्वारात्व करूंक वहीं हैं, किन्यु सबसे कहां के कर्यक हरूर जागीरों
में पाया जारा है वह दे जुआनी की दािना घणा। ग्याद-वार्तियों में वे
सान-सारिवर्ष रहेक में ही जाती हैं। यारा जीवन इनको गुआते में
हैं बिसाना पहचा है। मानवानीन जिनने भी दुर्गा के चौर करते के
हों के देव हिए को बोर हैं है स्वान दिन या कहां है। दुर्गाव
तो यह है कि इनको गुज चौर जानूग्य मानवह सामह के साम कारतः
रक्ता जाता है। इसको सारी प्रमा का प्रता की कर पीर मेनिकवा
मूर्व हमा पाला है। इसको सारी प्रमा का प्रता की कर पीर मेनिकवा
हुई इस मया सा संस्था के साहरे हेगी राज्य कारते—हिसके या एकरने
की साहण रकते हैं। इसी सारा राज्य की साहरा रकते हैं।

हकार में प्रयागक हुण्यित्वात सामने चार हता है, वह चीर मो भीरख है वामीरास सामः सामग्र से बीर दे चयने को रामाओं के मार्ग्य दे साम दे सामग्र कर सामग्र कर सामग्र कर सामग्र दे सामग्र कर सामग

( दर )
मुकाबने में सरदार समार्थे प्रायः सभी दान्यों में कायम हो गई है।
दुर्माण हो गई है जासन-पद्मा, नो चीर चीर मना के हाणों में
प्रजासकरतों की मार्फन वामी चाहिए, उसने सरदार समार्थे मी
दिस्सा बेटा रही है चीर जनका दाना बिना किसी गहर के हमीका
दिस्सा केटा रही है चीर जनका दाना बिना किसी गहर के हमीका
दिस्सा करा है। अवसुर में विभाग परिवर्ष के ही रागों में से
एक-एक रमान मामारबात चीर सरदार समा में जाएस में कार्र विभाग
सा है। तीन कोकसिय मनिजयों में हो सामायदात की दिया पै,
तो वुक सरदार समा नो भी है दिया गया। इसी मना में तमार में कार्र स्वार में

भी तीन खोकनिय सन्त्रियों में दो प्रजासवद्गत की चौर पुरू सरहार को दिया गया है। युक्त चोर सरहार सभा बतान किसान सभा के

रण में जागीरी साजदाविकना का जल्म होना और स्तर्रा स्ता किया हारा दाना स्ता स्तर्य के कर में वासन-स्ता में जागीरें सा हारा दाना, होनी ही अध्यक्षक प्रश्निता है। इसके स्वराध साम होने सामय रहे सारपार ही जाने में को जुदिनता है। बीकारेंस में पीचार काण्य में सामय है। कर को कुछ कुछ सा कर की होता है। कर को कुछ कुछ सा कर में सामय में बहु ता तथा है, वह सब बीधारेंस पर भी काण्य होना है। कुण की काण्य में सारपार मीर बागू होना पालवक्ष है। इसके बीधारेंस के सारपार मीर बागू होना पालवक्ष है। इसके बीधारेंस के सारपार में सारपार मीर बागू होना पालवक्ष है। इसके बीधारेंस के सारपार में सारपार

हो बार राष्ट्र के इन बानों का परिन्तुत क्या वर इस बानुन्दी पर क्या हुडामा चराना था। सामना, इसराव था माशा इस्के बारो ही क्या में सबस्य का स्वयं की स्वानुस्ता है। इस एक के समान 'श्रीकानेर वेंड' भी पढ़ ऐसी संस्ता है, किसमें सामनों भी सीमनों का सामा मादकाब हुआ है। यह में कि दिस कीदोतिक वानीर कीर स्वास्ताहित हिस्सा के बास पर कामम किया तथा है, उसमें भी सीमंतों का ही बोडवाला है। और में साप बारिवरट या हिस्सेहार के कर में सामन्य भी सामित्र है। और साप मारिवरट या हिस्सेहार के कर में सामन्य भी सामित्र हुआ बोर मेरे वाजा है। जनका का की सिद्ध शोचण है। होता । यन मान देशी साथ बोट विश्वद के व्यक्तियर की दिश्व पर में में मान कीड देशा है। इस्सेहर करवेलांकों की कनता को भी हम मान कीड देशा है। इस्सेहर करवेलांकों की कनता को भी हस सामन कर सित्त हम में गुजामी का एक घीर बीक पर आवता । यदि बताराणे संतर कायम हो भी गया कीर उसकी वह में इस सकत्यम के क्य में जर्जा की गारी धार्थिक गुजामों में उक्क दिश गया, वो उसमें दर्जा क्या राहत मिल सकेगी ? इस जिए समय रहते ही साज्यान हो जारा चारिये।

( 44 )

## पहिला अध्याय

### भाग ५

### १, शासन की ब्यवस्था

राज्य-ध्यत्रस्था के दो प्रचान श्रंग हैं । एक शासन भीर दूसरा न्याप । शासन को दो भारते में चंदना काहिए । वृक सामन व्यवस्था, क्षति देशानिक श्रवस्था। राजा का स्थान इन सबसे खलग है। श्रापुरों की पुष्टि से शामा इन सबसे अवर है, किन्तु व्यवदार की दृष्टि से शायन से प्रसद्धा स्थान प्राय भी नहीं है। इंग्लेक्ट 🖩 राजा की स्थिति इसका सबसे वहिया उदाहरण है। स्थाय-व्यवस्था का स्थान सर्वधा स्वतन्त्र श्रीर सक्ते खंबा है। उसका काम एक बीर वैधानिक क्यपस्या की काजियां की दर करते हुए दसके बारे में पैदा द्वीने बाखी धारांकाची को पर करना है और दलरी छोर उसका काम शासन-बयवस्था पर नियम्प्रच रखते हुए उसको सीमा से बाहर न जाने देना है। परि स्वाय व्यवस्था का श्रंदृश शासन पर न हो, नी यह सर्वथा हरदान्द्र और स्वेष्ट्राचारी वन कर विधानिक स्वयस्था का सनमाना पाएँ करके उसको विसारण हो लिएएंड एका उनके। कियो भी राष्ट्र था शाय में सम्बित हैंग पर चक्षने बाली इसी बयवस्या कर नाम खाड़- को भाषा में पाक्रमेंबररी सामजबद्धति है। प्रशासकी बासन के मूखमूल तस्य भी यही हैं। जिस उत्तरदायी शामन के जिये बाय: सभी देशी शतवों में क्यों से अवदृश्य अन-बांदीजन ही रहे हैं. उनका काक्ष्म की वही व्यवस्था है। शासन व्यवस्था वैभानिक व्यवस्था के बाबीन होनी जादिये कीर वैधानिक व्यवस्था की स्थातमा कर

उसके लागू होने की स्थावसंगत परिमाया करना स्वाय ध्यवस काम है। वैधानिक व्यवस्था जिस धारा समा के हाथ में रहते **दसका** चुनाव बाजिय मताधिकार के बाधार पर ही कर शासन

थी और सब भी यहत क्रम है।

को उसका विश्वास धाप्त कर उसके प्रति उत्तरदायी होना चारि निरसन्देह इस सारी व्यथस्था का चक राजा के नाम पर चवता है असके चारों चोर चुमता है। वह शासनका प्रतीक चवरय होता किन्तु जासन की समस्त सत्ता अनता में ही निहित इस इंदि से देशी राज्यों को वर्त्तमान शासन में उत्तरदायी है के तत्वों का वर्षकवित भी समावेश न होकर उसकी शासन व्या सर्वथा स्वदान्द एवं स्वेय्हाबारी है। सनमाने कानून जारी क दलको मनमानी स्वास्था करना भीर स्वाय-विभाग पर भी मनर नियन्त्रय रक्षमा देशी राज्यों में साधारय सी बाद है। शासन की । राजाओं में निर्दित है और सारा राज्य उनकी निजी सम्पति है। श्यवस्था के प्रति वदि प्रजा में शेष व असन्तीय है, की इसमें धार क्या है ? ब्राह्यर्व तो तब होना चाहिए, जब की ऐसी व्यवस्था के प्रशा में 📲 भी दीप व कासन्तीप न हो, जैसी 🌬 भीकानेर की स्थि

बीकानेर का शासन देशी शामाओं में मास; सर्वत्र दाई हुई। श्यवस्था का थावतद नहीं है। थावितु इसीका वृक्ष निकासा उदाहर है। निस्तन्देह, कहनेको शाम्यमें घारा समा है और स्यूनिसिवैकिटिय त्रिसा बोर्ड ठथा पंचायतें भी हैं । सेकिन, स्थका होना न होना एक-है। उनकी वर्षा की वयास्थान की जावगी। यहाँ शासन सभा की हाँ से इतना 🕻 कहणा पर्याप्त होना चाहिये कि उस पर भारा सभा कव भी नियन्त्रय नहीं है चीर न उस पर न्याय-स्ववस्था का ही क नियम्प्रयाद्वी चारासमा के प्रति यह किसी भी रूप में उत्तरहा मार्थि है। म जानको जारका जिल्लाक कावन 🖁 कीर म कावन करने व

चादरपबता ही है। इस मधार सर्वेषा स्वद्गन्द शासन-समा के स्वेष्ट्राचारी रासन का बीकानेर में ऋष मो बोजवाला है।

#### २ शासन-समा

हा।सम्प्रस्य में पहिले सुः सन्धों होते थे। सब सन्तियों को संख्या बहुत सर्वाह कर ही गई है। उनके साधीन महकती की संख्या तेरह है। को महकते युक-एक सन्ती के साधीन है। इस समय स्थिति कर है:--

| १ प्रधान-सन्त्री            | सरदार साहब भी पश्चिकर          |
|-----------------------------|--------------------------------|
| र, पोक्षिरिषक विमान         | 17 14                          |
| ६. कामी                     | <b>ाकुर मारायश्</b> सिंह भी    |
| प्रभी विभाग                 | 29 84                          |
| <ul><li>शृह विभाग</li></ul> | रा॰ व॰ ठाङ्कर मचारसिंह जी      |
| ६, रेबेम्यू                 | राहर वेमसिंद शी                |
| <ul><li>जनरक्ष</li></ul>    | <b>राष्ट्रर जसदम्ब</b> सिंह जी |
| ध, विविशं सप्ताई            | b9 89                          |
| ६ कान्य                     | धी मिसरान                      |
| १०. प्राममुबार              | चीवरी रुपाक्षीनिंह जी          |
| 11. भरपवाक्र                | सैड सम्तोषसिंह जो वरविदा       |
| 1९. १इस (शिवक)              | 29 20                          |
| 19 talten                   | " n                            |

इसने पहिन्ने भाग में सामण्यशाही की श्रीमण्यशाही के जिया गतरपान की निकार के साथ वर्षों की वा चुनी है। बीकलेर में शायननामा में भी परिवर्षन किये गये हैं, जनमें भी सामंत्री के साथ बीनली का व्यक्ति गतरपान किया गया है। बीन् चीव्ये के किये एक

१४. स्पानीय श्वासम्ब आव्या

जाट कड़े जाने वासे को भी भन्ती पद पर नियुक्त किया गया है। 18 में रायवहादुर सेठ शिवरतन जी मोहवा को लिबिस सप्साई का मह मीपा गया था। बाब सेठ सन्तोपसिंह जी बरहिया के सिपुरे बस्पन शिचा, स्वास्य चीर स्थानीय स्वायण शासन के महक्रमे साँदे गरे

क्षत्र तक इन सन्त्रिपर्दो पर केवल सामन्तों का ही एकाधिकार में जाता था । बीडानेर में ही क्यों, राजपुताला के सभी शारमों पर माग का ही वेश-कमानुसार अधिकार कता साता था। पोतिरंडकत रिम में अब देशी राज्यों पर चपने समयाई लीग थीरने शुरू किये। सामनों के ब्लाधकार में कहा नलक वैदा दोना शुरू हुना। मान नहीं कि इसके थी दे बढ़ भी भावना काम कर नहीं ही कि कहीं राजा

मदाराणाची के ये आई यंद नियक्त कभी कोई यदगण्य रघदन व समस्या गर्दी म कार्ने । इसजिए इस लकाविकार पर बोर की गर्दे व पीजिटिकक विभाग ने इस ब्यूएरबना को संग करके सपने भारति को शायन समाधी सहांतन। शुक्त कर दिवा । तर सम्पाई मेर

वीर्विहरू दिनाम के बाहमी थे और बात गरदार पनिनवर कार्जितिक किमान के की कार्जी है। वीजितिक निमान के दश्य चीर इसहा विद्वित्वों को सहन करत हुने भी शक्षाणी भीर मवाणी क्षेत्रचारी सन्तर है, दिन में कननी धना और बानका। का क सरी दिया । सं बानेश में भा कथ जुल्डि से ६ ई वर्शनतन नहीं हुआ

साथ प्रशासिका जाता है कि बाकारत संस्थानी सहा संस्थित चाक के हुए दियों में दी बात न ब्यायन शायन सरवाय कामन व करें की कीन १९६२ में बार लावा की का क्यापना की गई था। सेकिन प्रज्ञा की म भगविष्ट कारिकार बारश शक और दिय मही अब । शास

सका के दाने ने मुक्तु की परिवास विकासी राया भीत दशका किसे

भा कर में चरा लगा ६ वर्त इत्तरश्ला बनाया क्रीसवा में दिन, इपन्दाया वृत्र प्राचायन्या साध्यय स्थापना के साथ हुने विद्यानी के महिए दिएएन चारा सना की सामाय समा के राज का नियीत बनाहर रला नथा। घरास्थम के बयार्य स्वस्त्य की चर्चा की वधारस्थान की जायेगी। मही हतना ही कहान कम होगा की कामन की सारी स्वस्तान प्रस्त है हिन्दू की सारी स्वस्तान में केन्द्रिय है। उत्तर हिन्द्र कोई हिन्द्र कोई किए कोई है। उत्तर सभा के मिन्द्र कोई विजय प्रशिक्तर की नहीं हैं, यह से महाना के बाता पर खपनी स्वतन्त स्वच्य का स्वस्त्र हुए से उपनोत कहर वहर सकते हैं। महाराज से मुखाबात के बिचे बातान है मित्रकों का दिन्द्र का समय निवव हो जाने पर भी एक दिन पहिंद्र दूरानमी ठाइर सावप्तिद से भी स्युवन्द्रपाक्षमी मोजन की निपत्तार काले सुच्यारमा में अन्तर्यक्ष करते हुए स्वतन्त्र तथा का स्वस्त्र विवद करते हुए स्वतन्त्र साव का स्वस्त्र विवद का उत्तर स्वत्र स्वत्र में तथा करते हुए से जो उद्देश किया जा, उक्त सरीका उद्दूरप्त विवास मौजनेत के भीर कहां निक्त सकता है है रासन सभा के बद्दान्य बात भी विवेद हो स्वतन्त्र पूर्व स्वयुव्द हैं। समय के बद्दाने का वर्ष मा की ही हो स्वतन्त्र पूर्व स्वयुव्द हैं। समय के बद्दाने का वर्ष मा की की ही स्वतन्त्र पूर्व स्वयुव्द हैं। समय के बद्दाने का वर्ष मा की ही हो स्वतन्त्र पूर्व स्वयुव्द हैं। समय के बद्दाने का उत्तर पर होगा की ही हिन्द्र स्वतन्त्र का वर्ष मा की हो हो साव स्वयुव्द का स्वयं का हो साव की स्वतन्त्र का स्वयं का हो साव का स्वतन्त्र का स्वयं का हो साव की स्वतन्त्र का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वतन्त्र का स्वयं का स्

#### ३ वेयल दम्तरी काम

बर्शियात निम्हा और आजीवना में न वहकर सार्श्विक रूप से प्रष्ट रिस सियों मन जीत संबंधिक के कहा जा सकता है कि जानन सक्ता के विकास में कि वितास में कि विकास में कि

मन्त्रीयद मान्य करने के बिसे सुरिएडिज होना भी धानरयक नहीं समन भारत था। उसके दिसे खतुनक की भी देशी कोई दिशेय करत थी। खान भी बीकानेर के मुस्तमन्त्री अहुर प्रतापसिंह न दो देसे ही विचित राजिल हैं और न खतुनकों हो। से आपनाओं जरुर हैं की साम्य की सीहियों पर पैर सकते हुये ही ने हुवने क्षेत्रे स्थान रा कलाने

नायक शाहियों पर पैर सकते हुये हो वे हुवने अध्याता अवस्थ र मायक शाहियों पर पैर सकते हुये हो वे हुवने देव स्थान पर कारण पहुँच नाये हैं। किसी कारण राज्य में, जिस्सारेह दिग्दाराण पर विकास के स्थान के स्थान पर कारण करा करा कि स्थान के स्थान

सामनाकि खलावा वीचिदिक्य विभाग से बारे वाहों में व्यक्तियें देने व्यक्ति होते हैं, जो बागने जोवन को लंक जायु एवं जॉल मार्ग मिरिश मारत में जगा चुके होते हैं चौर दिव्यक्तिया दिन पूरे करने विये देशी राज्यों के चराणा में जेज दिये जाते हैं। मिरिश भागत हैं पेंचा कोते हैं, तो देशों राज्यों से जनको पुरा बेतन मिखता है। देने खोगों का देशी राज्यों के साथ केवल बेतन का सरक्या रहता है चौर बनते कुते पीत्रायों के तथा केवल बेतन का सरक्या रहता है चौर देशे सोगों को राज्यों के तथा केवल वेतन का सरक्या रहता है चौर होते सामें की राज्यों के विकास, मार्गी चीर ज्वाति में चगा दिक्या है हो सबती हैं। इस बियो में उनका विकास, मार्गी धीर उनति उन्हों रह जाती है। चीकानेर इस स्थिति का सरवाह व होकर इसका एक मान्ता

### ४. थर्नतिकता का बोलवाला

सामन्तरें की शासन समा में भरमान रहने का हुप्परिषाम यह हुआ

कि उसके कारण सार शासन में धनैतिकता था गई धीर रोजिटिकल विमाग के सोगोंसे इस धर्नैतिकला को प्रश्रय या प्रीसाहन मिसा। सामन्त प्रेंडि यहीं के रहने वाजे होते हैं, इस खिये उनके बारों बोर सहज में उनके बादकार, मुंहलगे व सुशामदी, बरियहीन, सिदान्यदीन और कादराँदीन खोग इक्त हो जाते हैं। ऐसे ही कोगों में से कुछ उनके इलाख भी बन लाते थे। इन इखाओं का काम लीगों को उरल बना कर खबना स्वायं साधन करना होठा है। मन्त्रियों के नाम पर क्षेत्र-देश शुरू होकर दिरवतशोरी शुरू हो जाती है और धनैतिकता के कीटालुकों का शासन में समावेश होकर सब धोर धनैविष्ठता का वादी है। जनता का सोवध पूर्व उसीहम भी इसी प्रकार शहर हो जाता है। सारी शासन व्यवस्था का इस प्रकार घोर पतन होकर चराजकता की-सी स्थिति पैदा ही जाती है। इस स्थिति था धरश्या में र उप की क्वति, विकास खबका जगति की कोर स्वा ध्यान दिया जा सकता है। उसके खिए व कोई योजना बनाई जा सबती है और न कार्यक्रम ही। महल, फीन, पुलिस और जवात का वर्षी-स्वी प्रकार का केने में की जायन समा करते असेटन की निर्मा मान सेती है। जनता के साथ शासन-व्यवस्था की दृष्टि से सम्पर्ट कापम कर राज्योत्रति के खिथे कोई बोजना बनाने का काम कभी भी किया नहीं जाता । जनहित के कामों से भी शासन सभा श्रायः उदासीन की रक्की के अ

#### ४. रिख्यस्वारी का जोर

सकात के सहको का काम जनता का शोषक पूर्व उत्पोदभ काके राजकोर का मरणा द्वी होता है। शोकानेर में बुख वर्ष पहिले तक देखे पाणियों के स्वास चेठनों में यह को स्वस्थात का प्रवदार किया बाता भीर जिस बुरो सह स्वेटकामों पर उनके विशवर कक सुरुदा इयं भी गुरिकल काम न था। व्यापार-व्यवसाय में भी रिश्<sup>त का</sup> बातार रूप गरम था। रशक मगा करने के समय हिमी बर्ग <sup>की</sup> निकामी बंद करा कर कीमने गिरा क्षेता थीर बाहर कीमन वर जा<sup>र</sup>

यर निकाबी मुझी करवा होना यो रिश्ववामीर स्वामारियों के विने सामाराम्य सी मान है नियमार का क्या माने होता हानने मेरण का भी पूरा काम माने नियमार का क्या माने होता होना कोण प्राप्त कामे से भी विन्य रह आगा है। इस प्रकार इस रिश्यमीरी की बार से मूट सभी हशी है बीर सारे राज्य में बीर कारेनियता का सानी है। प्राप्त का उपम्य ही अब अम रोग स्वीत का मीत से भीत से सामा का उपम्य ही अब अम रोग स्वीत, तब पुलिस म भीत में का ने सामा का उपम्य ही अब अम रोग स्वीत स्वामा में भीत से सामा हो का मी है। योगी विश्वकारणी स्वामां में भीवानेर की सेमाओं से बारों मान देश किया है। स्वामा स्वाम से भी कारी कीत सामाराम्य किया में हास स्वाम स्वाम के भी कारी

वेथ-पृत्रिय-वाराक्षत के बक वर ही तो शाधम का कब कवना है बीर वेबार्ट्यों सभी उरती है : इसस्थि कुलिय का सदका अगाय का

सही, इरायम का हो कारण करा हुआ है।

सहस का सहका सहरात की की किर हमा है। शान की

सह का सहका सहरात की की का सहस्य है। हो भाव की

जमन कर नाम कामन वर्षि कहा का सहस्य है। हो भाव की

जमन कर नाम करा का नाहका होना है। शाम की जमा का उथ विनान का के नाम कराव का नाहका होना है। शाम की जमा का उथ विनान की को काम कामन सहस्य के नाम कर समा तका के चौर की और हमी दर्ग है। कमा वाका को हम जमा कामी को की हुई हो समा नहीं सिक्ता ! उसको सून पसीने की चामदनी पर यह एक पहुँत वहा भार होता है, जिसको किसी भी दक्षि से न्याप-संगत नहीं माना जा सकता !

राष्ट्र-निर्मात्त बधवा जन-दित की कोई भी स्पष्ट, निश्चित धीर विकेश्यां योजना बनाई वहीं जाती। प्रजा के सहयोग से वृती किसी योशना के बनावे आने का उदाहरक बोखानेर के प्रतिदास में मिलना पर्श्वम है। प्रशासी शिका भीर स्वास्थ्य हो देने विषय नहीं हैं. जिन पर कीई मनभेद हो । शिका के चेत्र में जो की काम बीकानेर राज्यमें हो रहा है इसका श्रविकांश श्रेय मेड-साहकारों को है । उन द्वारा निर्मित चीर संवाध्यित रक्षमां की संवयर कही चार्चे प्र है । खेकिन, वे शहरों नक ही सीवित है। लावों से किया की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. बिराके किसे बाइक सीर्ट कार्याहरू शर्म या पाणियान कर सके। सारे राश्य के गांवों में बांच प्रतिशत भी पढ़े-बिले खोग नहीं हैं । शहरी जनना भी केवक छ: ब्रतिशन 🛍 जिल्लित हैं। सेकिन, इन शिवितों में भारतारक काम अमला का शिक्या गतश्य है। अधिकतर शिक्ति भाग केर, माहकार या उनके काकित रहने वाले हैं । बीकातेर शाय दिल्ही साहित्य सम्मेलन दे धावने शुक्ष के पावियेशन में द्वाच में माश्वामा का प्रमात करने के लिये वृक्ष ब्यायक योजना यनाई थी। सभ्मेशन का विचार था कि दो भी युवकों को इस काम में छनाया नाय श्रीर ११२व में से श्रीताया यह श्रातान का मुंद कावत किया जाय । राप्त की चीर से दूस योजना के जिल प्रायः कृष भी मोन्याहम नहीं मिखा । सम्मेखन का यह प्रस्ताय हतीकार नहीं किया गया । अनता के व्यास्त्य-मुकार के क्षिए भी देशी कोई बवायक बोजनर नहीं चन्नार गयी है, जैसी कि जोपपुर में बनाई गई है। गंगानगर की सहर के चनात्रा कोई चीर प्रयोग राज्य के विकास सवा बन्नति के जिए अही किया समा ।

महायुद के हिनों में भी उद्योगधंनों की घोर कोई दिशेष ध्यान

दिया गढ़ी गया और व कोई जुदीचरकाड़ीय चोजया बनाई मई
चीनी का कारसाना सुखा है, बैंक कायम हुआ है और जुड़ कार्र सुखने को भी बात है। बेडिन, राज्य की सामान्य जनता है।हैं अप चुड़ जुड़ किया जाना चाहिये । करनमाह्य के अपन्यादीन गासन समा से यह खारा नहीं की जा सहजी है। किसी ऐभी पीनमा को बनाने में समयं हो लकेगी। बाम जनती नैतिक कीर चीनिक विकास की दिया में जिल्ल वच्छा से बात हिं गया है, वससे यह निस्संकोष कहा जा स्वत्र करने हैं हि सातव हैं

निर्मीय धनम की तरह चलने वाली भोकानेर की शासन-सवर्ग का संराधन शिव शासन-सवा के हाथों में है, वह सर्वधा गिर्मी मिलमादीन, करनगादीन, भावनादीन कीर शक्तिहोन शासन नैर्प है। बससे किसी सभीच पोजमा की बाला रचना दुरस्मानाय है।

#### ६ आशा की किरण

इस साराज्य निराशानुष्ये रिशति में सारात की एक किएस के सारान १६०६ की धीनवार को कहा जा सकता है। इसने नहार्ती में मो नापरें किये साथा साशानें दिखाई है, ये नहि इसे मी गई। यो निरासेंट्र यह जब समित्रका विकाशित्रक दोश्य को कोशनेर के सामान-व्यवस्था भी सीय साथा कोशीय के सामान चारायें कर सामान-व्यवस्था में सहसात ने कहा था कि—"क्ष्म प्रमुवन करते हैं कि सर समय का गया है स्वयक्ति हमाति ग्राम को १९५५ के सामान के बीर स्थापन स्वयंक्त हिये सा सकते हैं साथा धीर ज्यादा इन्हरू क कार्य मीर मा साथने हैं। इस निराशन के अञ्चला हम परिदेश में सिद्धी २३ नुक को ऐसी सार्यक्रम रंगारित करने का, भी नोय की प्रदास्थ से मान के सार्व क्षाराची होती और हस

# ( अ )हरिक्रव्य ग्रंदर्.

कार अनको निर्मिष्ट सामय के कान्द्र राज्य में जनकिय परिस्थितियों हैं । इस्तान का अधिक प्यान सकते हुए, राज्य के अक्टम्मेस्मान्य में चै कर से सीम्मीकित करने का कियान कर कर पुर्व के हैं । इस पार्टी | यह दरीकार किया गया है कि उत्तरदायी शासन कायन करने हीर सामन में जाता को पूर्व कर में जानिक करने का जो वायदा एवं मोनवार में किया गया है, यह पहिले भी किया गया या और एवं मतकी जुनारहित हो भी । इस धरेगवार्मों की जो वर्षा पा माजोबाना गोहे की जा पुर्व है, उत्तरकी हम नहीं दौरसान नहीं माने अक्टावरण वर्षाहित है हि हम्म बोगवार्मों की मार्व मायसों की इस्ताहित वर्षित कायदी की तहरू प्रयोग्ध सिस्टिक कामार्यों है।

यह बायदा कोळ-ओळ नहीं, किन्द्र बहुत ही स्पष्ट तक्यों में किया गया था। योषका में बिर कहा तथा वा कि "इस वह रेप की पूर्ति के जिमे दमने यह निश्चय किया दें कि जितना जरूदी हो राजसभा का धीर ज्याचा जोकविय काचार पर प्रमः संगठन किया भाष । व्यवस्थाविका सभा अधित रूप से वदि हुए प्राईशिक व प्रत्य निर्वाचन चैत्रों से दिश्मत तथा अदार सताधिकार पर निर्वाचित की वायेगी । इस युक्त विभाग नारी करेंगे, जिसके द्वारा वचरहायी सरकार व्यर्थ प्राप्त हो मावेगी । सर्थात इसमें विधान की परिवर्तन कास की व स्थापी दीवों योजवा होती । अहां तक परिवर्तन-काळ का सम्बन्ध है, हमारी एक एवजीवयुटिय कीसिस ( शासन समा )में कम से कम धार्थ सन्त्री व्यवस्थाविका समा के को हुने सदस्यों में नियन्त करते चाहिये !" ...... "इस प्रकार जामत्रह किये हुये विवित्तर, अब शक कि उनकी व्यवस्थापिका सभा का विरुवास प्राप्त है. इमारी कीशिक के बारू मन्त्रियों के साथ इमारी गर्नेमेन्ट के संग के क्य में काम करेंगे । इसने यह निरुवयं किया है कि यह बीच की प्यवस्था डीम लाख के समय से या अस्तवपर के संघ के स्थापन से, जो भी पहिले हो, ब्वादा व 🖺 । बीच की व्यवस्था के बाद कीमिन्न के तमाम मिनिस्टर, जिनमें प्राहम मिनिस्टर भी शामिज हैं, हम खोगों में से नियुक्त करेंगे, जिन्हें चुनी हुई ध्वतस्थापिका समा विश्वास प्राप्त हो।"

यदि ऐया हो सके, तो फिर और क्या खाहिए 📍 लेकिन, बीध में ऐमा थादश शासन स्थापित होनेके लिए दिल्ली सभी बहुत दूर है पड़ती है। भारतवर्ष विभाजन की काली घटाओं के बीव में 'संब-गाम की चीर बढ़त तेजी के साथ बनसर हो रहा हैं। विधान परिषर। काम पूरी सुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। निस्मेंदेह बीकानेर महाराज का भी उसमें सहयोग प्राप्त है और दे उसकी सफल बना के जिए प्रथरनशील भी हैं। प्रतिवामी प्रदृतियों की व्यूट्टरवना की पद्यन्त्रों को छिन्न-सिन्म करने सें उन्होंने हुछ भी उठा नहीं रह है। इसके लिए सब और उनकी सराहमा भी हुई और हो रही है श्रीकिम, बीकानैर में, उनके अपने सात्र्य में, दिये सक्षे संधेरा बाह द्याल है। सासन को भारा समा की मार्चत प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाने, शासन परिवद में घारा सभा के निर्वाचित सदस्यों में से षाचे मन्त्री निर्युक्त करने और उनको धारा सभा का विश्वाम प्राप्त करते हुए कार्य करने की चीर कोई दर कहम नहीं उदाया गया है। इस घोपणा के बाद भी बीकानेर में शायन सभा का पतनावा जहां का तहाँ बना हुमा दे। चारा। की यह किरया भी इस प्रकार निरासा की काकी धीर घटा में विसीन ही जानी है।

### पहिला अध्याय

#### भाग ६

#### १ घारा समा का स्वरूप

धारा तथा का रफ्टन कितों भी शासन-ववस्था की पास के किंद कमीरी का काम होता है। साधाय र खोकाल का मनाय करती मा निरम्मण रसने के नवीं तम माध्य नवीं मा निरम्मण रसने के प्रशास कर निरम्भण रसने के प्रशास की प्रशास की प्रशास के प्रशास के प्रशास के प्रशास के प्रशास किया है है। बेदिन माम किया किया हमा किया प्रशास है। वेचला और में हमारी की प्रशास किया करता है विकास की प्रशास किया करता है की एक प्रशास किया करता है। विकास की प्रशास किया करता है। विकेश साम किया किया करता है। विकेश साम किया करता की प्रशास करता की स्थापना काल करता की स्थापना काल करता की स्थापना करता की स्थापना करता की स्थापना की स्थापना काल करता की स्थापना करता की स्थापना करता की स्थापना की स्थापना करता की स्थापना की स्थापना करता की स्थापना की स्था

हो। विशंचन के लिये सवाधिकार की बातें चीर प्रनात-केट हुवने सीमिक कमें कोई है कि उन में प्रका का चुरात हो नहीं मकता। दिर बात समाची के खरिस्तर का केंद्र की हरना चरिक सीमिन रहा सचा है कि बनका होना करोता एकता हो जाता है। जोचार, उर्द्युट देशाकार-विज्ञान काहि से हुनी किये प्रकाने देशी प्रशासमाची का

क्षण विशेषण कर कहे तथा कहवीन करने से साट इनहार का दिया। चन्य राज्ये में बताई गई धारा समायों का सदस्य भी स्था बन्नोवजनक को है। इसी क्षिये भारतपुर, नगबिवर भी स्था बन्नोवजनक को है। इसी क्षिये भारतपुर, नगबिवर भी स्थाने की-सी स्थिति पैदा हो जाती है और श्रश्न पत्र के सरस्यों में हैं" होकर उनका बार-बार बहिष्कार करना पढ़ बावा है।

निस्तन्देह, यारा समा की स्थारना काने वाते होती राते विकास के प्राप्त है। इस के किये नमें भी बहुवर के आया है। रात के दीवान सरदार पविकास ने द्वाव हों में मोर्गेर हुने स्थानीय स्वाप्त सामार पविकास ने द्वाव होंने मोर्गेर हुने स्थानीय स्वाप्त सामार नामाने हैं से स्थानीय स्वाप्त सामा है स्थान के गई में स्वाप्त सामा है स्थान की गई में हम बारा सामा वा दूराना शिरार वा दिलाय हों हम बारा सामा वा दूराना शिरार वा दिलाय की साम की या गारिय नहीं निकास करा। इस कि हम सिकास की सामार की हम सामार की हम सामार की हम सामार हम सामार हम हम सामार हम हम सामार हम सामार हम सामार हम सामार हम हम सामार हम हम सामार हम सामार हम सामार हम सामार हम सामार हम सामार हम हम हम सामार हम हम हम सामार हम ह

### २, शासनसुधार योषणा

हम शामक-पुचार-योजवा से वारा मना को बना वन अपन दिन मना है। हो वातक 35वर्ष की योजवा से, दिस की वर्ण वर्षिक के अवस्थों ने दिस्तार के साथ की अपूर्व है, वारा सम्ब्रा को बीर भी न्यारक दर्श कर की निर्वाण कार्य को बादका दी नई है। हम अप्रवाध अपुमान दर्ज निराम साथित निर्वण की मई है। प्रियम निराम निर्माण अपुमान दर्ज निराम साथित निर्वण की मई है। प्रियम निराम

- वा अवस्थान की सुचान, वात-कार-का, वर्षवार्ट के बोच अन्तिक कीर स्वयम्बारिका काम के अवोर्ड---क्यारेय ।
   वोत्तिक क राजा, व्यवस्थारिका काम के अन्यक ।
- ्) रामाना के राज्य कावकारीया सना के सहस्त ।

- (६) एं. बहीप्रसाद ब्यास, पृश्न. थ्, ब्ल.-एल. थी., व्यवस्थापिका सभा के सदस्य ।
- (१) सेट संटोपयन्द्र वाहिया, व्यवस्थापिका समा के सदस्य।
- (६) शेस निसार श्रहमद, व्यवस्थापिका समा के सन्स्य ।
- (७) सरदार निरंजनसिंद वकील | (६) खाळा सरवनारायळ सर्राज, बी, ए एख, युब, बी., वकीळ ।
- (1) एं. स्राजकरया चावार्थं, एम. यू., वकीता ।
- (१०) चौधरी इरोसिंह, व्हील । (११) · · · · (हाइ में घोषित हिया जायगा) ।
- (१२) शपताहव कामवामताद, थी, ए., एव. वृक्त. वी. विदेश तथा शामनीतिक लेखेटशे लथा वैमानिक सामकों के सेकंटशे-सदश्य कीट सेकंटरी।

भताधिकार की शर्ते कीर निर्माणन चेत्रों का निर्माण करने के लिए एक कीर कोरी नियुक्त की गई है । इतके सभासद निम्न व्यक्ति हैं:--

- (1) रायसाहब टाकुर मेमसिंह जी, आकर्मत्री, वेयरमैव। (२) टाकुर करनसिंह, वी. ए , एस. रख. थी., अपसमापति राजसमा।
  - (१) मूकाका के राज, राजसमा के सत्रम ।
  - (४) मिलिक मेहदी बारं, जकीदार शंगानगर, शासमा के सदस्य १
  - (१) सेट कहरवण्ड सेडिया, राजसमा 🕭 सहस्य ।
  - (६) कापरर खाळसिंह, गंगानगर।
  - (०) चीमरी हरिरचन्द्र, बकील गंगानगर ।
  - (a)..... (बाद में घोषित किया जायथा)।
  - (व) बीधरी रामचन्द्र, बी. यू. एख. यूड. थी. जिला और सहायक सेरान बज गंगानगर सद्दव बीट सेकेटरी। इस कमेरी के नियुक्त करने का उद्देश्य कोयखा में स्टिक से

इस कमा के लियुक्त करने का उहरेग घोषणा में प्रधिक से सरिक क्षोगों को मुशाबिकार देशा और जान तथा निरोध (प्रगर साररयक हो) निर्वाचन चेत्रों का नियत करना नताया गया था। यह ( द० ) बहुत रार्ट गर्दी में बढ़ा गंवा था कि "इस बढ़ गारेग रेवे हैं कि का कार्य । सार्थ । १४७० तक समाप्त हो आपना थी। हमें रिपन समिवर वेश कर दिया जायगा । हमारा वह विचार है कि

तक कार्य कारम्म करहे ।" इस सन्देश का पापन जूर १६६० व्य किया मही गया है । इस प्रोपणा के अनुसार करने वाली फाइरों प्राप्तासा की स्व होने पर विश्वपनेह बीकाचेर का कावाध्यय हो जादगा । वेविन स्व मार्गार्थकार की रहाँ की निर्माण रही रहा निर्माण की सारा रक्तनी जाहिये कि उनके निर्माण करने में सनुदार गीति है

म लेकर प्रगतिशीसका का परिचय क्षत्रय दिया जापगा ।

ध्ययस्थापिका समा बनाई जाने श्रीर बीच की सरकार मनग्रर !

### ३. वर्चमान घारा समा

लेकिन, 9 जनवरी १२ एर की योपचा के खतुतार वरी हुई वर्षमान प्रातसमा का ब्र्चारम महे १८५२ में किया गया इसमें मारितशील पूर्व उत्तरहाणी आपन के तर्यों का समावेश महें स्कार है। इस योपचा की मार्गशिक्षित पूर्व कालिकारी बढ़ाने का किया गया था और कहा गया था कि इससे बोहानेर में त्ये हुए श्रीपचेंग्र होगा। इससे थारा सभा के सहस्यों की संत्या राज्य

हममें निर्वाणिक सदस्यों की संस्था ६- और नागजद सदस्यों संस्था २३ करही गई थी। जब्द की छुए नहीं पर स्था हैने स्थितहर में सारास्था की दिवा पया है। वेकिन, तोन कार्त बज्द में हन मही की रक्षा २०-१२ खाल से क्योंक नहीं है बब्द के केश्वल बतहर्षे हिस्से पर पाता समा वापनी साम्यति प्राप्त सहयों है। इसी योगया के बनुसार सीन नायब सेकेटरी भी नियु किय गई है।





7.

२६ निर्वाचित सदस्यों में ३ का धुनाय ठिकानेदार करते हैं, १ जिला तथा १६ म्यूनिस्पक्ष बोडों की ओर से चुने वाते हैं। २३ शासबद र्गमं २ करोश्यति सेठ, १ करोश्यति सिख, ३ खलपति

( 51 )

मान, १ सामन्तवादी राजकीय तथा ठाकूर और १९ सरकारी ब होते हैं।

षर्तमान सदस्यों का विरलेपण ऋत्यन्त दक्षिकर खौर कुनुहस्रपूर्ण ण निस्त प्रकार है:---1. सामन्तवाद के प्रतिनिधि

१. शीमन्त (करोइवति च कसविति ) 21 (इनमें दो ब्राह्मण चीर दो मुसद्धमान भी शामिल है)। ३. भूश्वामी

( इनमें 1 सिख, 1 मुसलमान, चीर ६ जाट है ) । v. मन्दिर के प्रजारी

र. सरकारी कर्मकारी

हरको सथवा किसानों के प्रतिनिधियों के नाम पर एक मुससमाय

पृति भीर एक सम्पन्न बकान्न को नामजद किया गया गय। है ।

# ४, द्षित धुनाव प्रणासी

पुनाव की प्रवासी इतनी सूचित है कि उसमें धाम प्रजा के किसी मतिनिधि का चुना आमा सम्मव गहीं है। चुनाब प्रत्यक पदित से ोकर भगरवच पद्दति से दीते हैं। जिल्ला बोडी चीर व्यूनिस्पद्ध ों में सामन्तों, श्रीमन्तों चौर सरकारी खोगों का ही चापिपस्व है !

हा बोही में चौपरियों चौर नम्बरदारों की भरमार है । वे पटवारियों र परसीक्षतारों के इवाद में रहते हैं। समस्त बिक्का बोर्डों के

स्यों की संबंधा ११६ है, जियमें १६ नामजद और १०६ निवासिय

हैं। में र सदर्शों को चुनते हैं। म्यूनिस्पत्न थोर्ड के इस सदर्शों संवचा १७६ है, मिनमें २०० मामनद थीर १९६ निर्माणित होंगे हैं मे १६ सदर्शों को चुनते हैं। ताहरों की संख्या १००६ से बर्कि महों हैं। वे ३ मानिभिक्त चुनते हैं। इस मकार देश सदर्शों को केर ६१० स्वक्ति चुनते हैं। शास्त्र की ११ स्वाल को भाषारी है। वित हैं साल के पीछे केप्बल ४०६ स्वालियों को मत देने का स्विक्ता है प्रधारमान निवाल कंटों और स्यूलिस्पत्न कोशों की वयां की वार्षित तब पालकों को पना चलेता कि वे संस्थारों चान तीर रप सालकी। हैं। इसकिय सिवाण सरकारी काइसी के किसी बीर का इसकी बी चुना जाना समनव नहीं है।

सीन नायव सेक्रेडिस्यों की जिस नियुक्ति को इतना महत्व रि' गया है, उसका विरक्षेपण निम्न प्रकार है:---

- तथा है, दसका विश्वविध्या विषय अकार कः—
  (१) सामन्तवाद के गढ़ चार शिरायवों में से एक गई
  शिरायव रावतासः के रावसाइब उन्नति-विभाग के नाय
  मेक्रीयों हैं।
- (२) एक पर्काशतहादा तहसीलदार की शिषा-विभाग का नाय सेकेटरी नियत किया गया है। हनकी वर्तास्तनी का हुदम रह कर्र इनका स्वोक्ता मांग लिया गया था !
- , (३) एक सम्पन्न सिक्ष बकील बाशोदार-विभाग के नाय सेमंटरी नियुक्त किये गये थे, जिन्होंने बाद में बासन्तुष्ट होकर स्वीप भी दे शिया था।

द्रनको व्यविकार कुछ भी दिया नहीं गया ! उनका व्यविकारयाँ बर्नाप केवब द्रतमा ही दे कि पास समा में प्रश्नों के विको दूर वर्ग पत्र दें। द्रनकी निवृद्धि बोकानेर के कुकर शासन-वान के विशे का टीका कही आ सकती हैं। दुनका दुख वेदन थरंं.

है, भो ६२) महीना भी नहीं होता ।

{ = 2 }

५ धारासमा का एकांकी नाटक

कोंकी शादक की शरह थारा सभा का व्यक्तिशन पहिसे की र भी हो-तीन दिन में समाप्त हो जाता है । 16सी भी प्रस्ताव

प्रथर योग्यता के साथ कोई बहस नहीं होती। गैससरकारी ायः कुछ भी नहीं होता । हाईकोर्ट के जिस चीक अस्टिस की रभा चौर शासन सभा दोनों से चलग या जपर रहना चाहिए तका चैरामैन शोधा है । स्पीकर की वर्षका उसके खिथकार भिश्न हैं । उत्साहशूम्य बालावरका में खब्बशूम्य सहस्य विचार-गिसे इसकी का बादी में भाग खेते हैं। इसीखिए उसमें जनता

ति के किसी काम के डोने की कामण नहीं जा सक्ती।

### पहिला ऋध्याय

#### भाग ७

#### १ स्थानीय स्वायन शामन

चारा सभा के समान स्थानीय स्थानमा शामन संस्थाओं 🛍 शा<sup>नवी</sup> भी बोकानेर राज में वासलस ६६७२-३६ में की सहै भी है है हिंद् इय संस्थाओं के विकास करने का और बीकानेर मास नहीं जर हुआ। स्थानीय स्थानण शामन की दृष्टि से बीकानेट में तीन प्रशा है संस्थाने बायम को गई थी। (१) व्युनिविषय नोर्ड, (१) सोडव गेर्ट, दिक्का विका कार्र का नाम दिका तका बीट (६) जाम वंबावरें। gast eurem as met na meane & altale at einleife कीर सध्ययमन में विकारिय पहिला बनाव है। अपनूर में सर विमे के काल में क्यान-क्या पर अपूर्णियोज देशों वायम 👸 सबी 🚺 कहाँ को श्विष्य अवपूर अवर क राज्य में कही चीर उनुविधिति का सम कर संबा : अधूबर में बाद ती तीत में वर्ति क्यानी में बीर क्ष्यपूर में एक से कवित स्वानों में अवृतिकाणिति मही है। बाल्य राज्यों में जो इस होते से बोई बाली लियेंग नहीं है। क्षेत्रका राज्य में २० व्यूकिविधिविधियां, व विका बोर्ड कीर रेंग बाप प्रथम है। यह प्रभावनों की क्रमण क्रमता ३० वर्ष गाँव ni the i

### २, *मृति*शान केर

ें न अपूर्वितास बोटी में के कुछ हा तोन प्रता सहता में है। श्री

करों में हैं। इनमें इं में सब के साव साइस्थ नामजद है। 19 में निर्वापन प्रदित्त स्वीकार की गई है। इनमें भी विदाई से लेकर बाफें का साइस्य माजद है। कोकारेर राहद के बोर्ड का प्रधान में साकार इंगा नामजद होगा है। क्यारी-प्रधान पानमें से पित्त का प्रधान भीगदा की गई है। इस दिस से बोकारेर काल्य पानमें से विद्युत नाम है। करेंची पर प्रधान कहने को निर्वाधिक होगा है, किन्तु व्यास्त्र में कृपया क्यारीम में केल जार-पांच बोड़ी में हो इस स्विकार का अपनीय करके में साइकार मा नामिस चाहित सरकारी नीकर ही है। में पांच ग्रहमीक्षणा मा नामिस चाहित सरकारी नीकर ही है। ने पांचल में मी है। को को कहें है।

सालाना मनट के वाल चीर मंत्रूर हो जाने पर भी जब ला के हा मारा है, यह तक्कर में क्षा-मरहट हमा के किये । ) यह तर्षे बारों को रोकेटि केम्यू कांत्रमार में तेलों होती है। यह रिपटि विभागी पाणीय ची। उपदासारण है। हाती के रिपटेंग में मेक्सेट मिणी पाणीय के सालार हुआ गामतर ज्यान सेट वारीदात बागा ने चाने पूर्व है स्तीता कक है दिया था। जस समय दिया गया सामानी का चकर बीकारेट की स्थानीय स्वास्त्र कारत संस्थानों की स्थान पाणीय का चकर बीकारेट की स्थानीय स्वास्त्र कारत संस्थानों की स्थान का स्वास्त्र का स्वास्त्र है। स्थानीय स्वास्त्र कारत संस्थानों की

"मैं सब साथ कोरों के साथ इस संस्था के देशी हैं कि से में इस सो प्रांचिक हुआ था, तो मुक्ते का सुनी हुई भी कि मेरे में इस से सा स्वयं नदरिय मांद्रीय की होगी ! में आपना था कि बोर की सामनी दावन स्वयं नदी है। नगर यह कमी भी नदीं सामना या कि यह इसी रहतर है। यह पुहरती में यात स्वले भी कामनी प्रस्त कर पर है, मानूस है। गई। मेरे साथ या कि आपहर सरकार से काम है समन करने पर मत्रा की वानुदर्शक कामन करने के किए इस न इस सरकार निक्क है कि सो मार साथ कि कामार के देशन से यह जी कामने हैं है कि सो में भी से साववान में सिकते। यह कहा जाता है कि भीनी

साहब बहादुर ने को वृत्य कता फरमाई है, उनके जिए कारा हरें होगा । इस किए शायद सरकार सहायता न देवे । सगर में पूर्व कि चगर सफाई भीर जनता के स्वास्थ्य का पूरा बन्दीवस्त न हैं से महामारियां फैजीं, तो फिर बून्स का टचमीग करने वाले वारि से वो बृत्स किसके काम आर्थेगी ? जब बजट बोर्ड में वास करके जा भेमा गया था, तब मुख्य यह जान कर बढ़ी हैरानी हुई कि महत हिसाब ने ४६-४४ के बजट की समता करने के विष् १०-३º है? १८-११ के बजट संगाये। क्या श्री सच्छी सुन्द हैं: जब कि स्टार्म है मध्य भाग के बजट की समता करते हैं, खड़ाई के पहिसे सार्टी हैं। चीओं के भाषों में तब चौर चब में राठ और दिन का चलर है। हा सालों की अपेचा शहर की जब संत्या में भी काफी बृद्धि हो गई है। इन सब कारणों को ज्यान में रखते हुए सुक्ते वो यही विश्वास है सगा है कि भाग को साकार से उस नहीं मिछना है। भाग होंगे जानते ही हैं कि सब चीजों पर जकात कर होने से किसी भी चीज पर मामृक्षी से ज्यादा कर नहीं खगा सकते । यह भी कायदे के लिखा या। जी चीजें जकात कर से बाकी वची हैं, उन पर के करों से बोर् अपना सर्च नहीं चला सकता । काफी बासदकी व होने से बोर्ड हरी की न ती काडी रूप में सहकें 🗗 दे सकता है और न पर्याप्त रूप में कनके घरों के कारो की गंदगी दूर करने के खिए गंदे पानी की नार्विया ही बना सकता है। यहां तक की शहर की सफाई भागको और पर भी टीक नहीं करा सकता । सपाई जो मानवता की जान है, विचारे मार्गार्दी की मसीब मही होती। जी शास्त्र कीप जनता की सादी कमाई से बरी पना है, दसमें से थोड़ा खगर उसी जनता की सलाई, बाराम कीर स्वास्थ्य के जिए शर्च कर दिया जाने, यो क्या दर्भ है ? सगर प्राधिकारी क्षोग यह नहीं चाहते। इनको तो अपने धाराम की समी रहती है। जनग जीवे या मरे. उससे बनको बना नास्ता !! इसको सम्राह ही जाती है कि हम महान, दुकान, व्यवसाय शुल्यादि पर कर बाधें ! में कहता है कि

कीन से त्याप के तारे चाप बद सारी कर जनता पर वाजने का सारस कर सकते हैं ? चया चाप इनके बदले उतनी ही सुविधा जनता को सकते हैं ? चया चाप इनके बदले उतनी ही सुविधा जनता को के सकते हैं ? चया कि जाने का को कर कर के सार के दाने के जाने कर के स्व है ! चया है जाने का को स्व इस कर सार कर सो धाप चया आपदारी इसने नहीं नहां सकते हिताता कि वर्ष करने सो धाप चया जाने चालों की स्वताता कि वर्ष करने हैं और जब तक उन बर कर चारकों न चारा की दिवा जाने, चायकों की सार की नहीं बहु सकती। समार यह करना चारी दिवा जाने, चायकों का सार वह करना चारी दिवा जाने, चायकों का सकता है, जब सरकार जाने के हमाता है है, जिनता को जबात की देर कर करने चार हो उत्तर हो है, जिनता को जबात की देर कर करने चारों है। इसने जनता के उत्तर वह रही बोल ज पहलर उत्तर हो है। उत्तर को जबात की देर कर करने चारों है। इसने जनता के उत्तर वह रही बोल ज पहलर उत्तर हो है। जिनता की जबात की देर कर करने चारों हो। वितन से चही खाया डा भी काम बन जाने। समर, सरकार ऐसा करेंगी, मुके देशा लाही जिंदशा

क्या, बुध्य प्रशा निष्ठ को हुन्द के कन्दर की जानी ने बेचने का "सब काल दुर्गोरिक्त को हुन्द के कन्दर की जानी ने बेचने का क्यांता रहा। है। या जुन या जानी का से देश सो देशेन्द्र मिश्र को क्यांता रहा। है। या जुन से क्यांता का देश सो देशेन्द्र मिश्र के इससे कर जाता है और क्यांत्र की जिल्ले सारे वहार है वेचारे यो है या से और करत से पूजा जाता है की हुन्या कर्यंत्र को दीवा है 'बार क्यों में में महि नहीं है प्यानत्त्र में जाता के क्यांता की के पाता हुम में महि नहीं है प्यानत्त्र में आप हुन की की मिश्र क्यांत्र हुन का की कोरिया करें हि बा दो साम वालको कम चीनों पर करना ही कर जानों की हिनावत है, ताकि सामल चार्ज वाल की कार्य

"मोर्ड के स्टारू का हिसिप्लिन नेता होना चाहिए, वैसा गर्दी है। सब होन यही जानते हैं कि हम सब कुछ है। उपने से उटच करसर को जाबा एक है देते हैं किहम यह जाम जहाँ करेंगे। वही बनव है के धोर्ष का काम कुछ सुरक्ष पत्रवाहि और एसोविएम्स के साथ गर्दी होता। स्टारू के क्षणा हिसिप्लिम सुधारण चाहिए। उच्च चाहिसा के हुन्म के प्रति उदासीनता भ हिलानी चाहिए। इससे चाहियाँ में कुछ नही विगहता, सगर बोई के काम में इन दीता है।

"सरकार के उत्तर परिवार में में हुए मार्ग के हैं हैं हुए हैं।
जनमनिव प्रधिकार है, यहि यह कायरे के खिळाफ हो से प्रवृत्ता करमनिव प्रधिकार है, यहि यह कायरे के खिळाफ हो से प्रवृत्ता करम, हुन्य देते हैं। इससे जनमापार को तो हुन हो है है, यह इस के मार्ग हो सुरत चलते हुए सो है के बाम भी तों हैं। है, यह इस के मार्ग हो सुरत चलते हुए सो है के बाम भी तों हैं। है सार्ग के लाग है के सार्ग के से सार्ग है सार्ग के लाग है के सार्ग के सार्ग

"व्ययम सहका ऐसा है कि यहां निष्य कर से पूर्ण न्याय होगी
साबिद, यह कोई भी हैं। वह नहीं कि धनशन के किए गारि वां
साबिद, यह कोई भी हैं। वह नहीं कि धनशन के किए गारि वां
साबिद, यह कोई भी हैं। वह नहीं कि धनशन के किए गारि वां
हण्डा एर्डि कर दी कावे चीर गारि के को बार है से भी भी हा बांगे
मिली प्रधार प्रधार ऐसा नहीं कर सकते, वो बार हस जनतेना के
बार कार्य को कि की पूर्ण वीर हर सकते, वो बार हस जनतेना के
जननमात्र की अबार ही कि स्व कर्य की शायक हरा दे सकते और व जननमात्र की अबार ही कि स्व कर्य के। आपको स्वार्थ प्रधान ना देगा,
ग्याय को धारमाना पढ़ेगा, मान का स्थान कर साथ कीर शांति से कार देना पड़गा। कार जनवा के प्रतिनिधि हसकिए गाँ चुने गोरे हैं कि दी पार्थों के समावा व करें, व्यन्ते सार्थे को थोरा भी हु:स है कि पाप सीग बोई के कार्य में बहुत ही थोड़ी दिसचस्पी लेते हैं। भपने भ्रमतिशतसे ज्यादा जससे बिना स्थमित हुवे नहीं होते। यहां तक कि बजट जैसी महत्वपूर्ण शीटिंग भी तीन सेम्बरों का कोरम न होने से न हो सकी। धपनी फाईनेन्स कमेटी की मिटिंग महीनों प्रयास करने पर भी नहीं दोती। अपन सभा में बस्तान तो पास कर देते हैं, फिर भी नहीं सीचते कि चगर इस काम में कोश्म नहीं हुआ, वो उनसे जन-साधारण को कष्ट होना । अनर कारम पूरा करने की कोशिश नहीं की जारी । यह कापरबादी वर्षो ? महाजब सेम्बर साहबान की जास इन्टोस्ट न में, ती भी कोई बात नहीं । हालांकि उनको भी जूब इन्टरेस्ट चैना चाहिए। सरकार ने उन्हें काली संख्या अवाने के खिए ही तो नामजद नहीं किया है। अगर चाप जनता द्वारा चुने हुए सहानुभावी को इतनी घोर उदासीनता न दिन्यांनी चाहिए। धरार, आप धपना रेवार्य मास में १,२ था ४ थार भी स्थान वहीं सकते, बरमी या सरदी की बरदास्त नहीं कर शकते, थे। फिर जुनाव में खड़े होकर अपनी सात्मा सीर जनता को धोला क्यों दिया है मानुभूमि को काम करने षाबे स्वामी स्वोमों की जरूरत है, अर कि कर्सी पर बैटकर शोधा बड़ाने वास्त्रें की ।

ı

"बांगर मिने कोई कहे शहर त्रीश में कह रिए दों, यो माज करना मां वह बहा होता है है। यह दुनियों सब्ये की गई है, औ-दुन्दों की है। मार दुनाम्म मुद्राव्य के अपने दिवान्य में शास्त्र खामा पर करोर कृतर कराई है। समुख्य की मनुष्य नहीं रखती, जानदर बना देशे हैं वह में स्वार करों है। वहां को देशे हैं कोर जाव्य सुरामानी चारणी की दुनियों को कोई पातीश करों तहती है, जसे कवने स्वार कोई पातीश करों तहती है, जसे कवने स्वार के दिव्य चाया वा हत करां पहला है। गुर्के हस बात का बहुत रंज है कि मेरिन पर्य की प्रचित्र सामा होने से पित्र हो में चार है है मेरिन पर्य की प्रचित्र सामा होने से पित्र हो मारो है पहला होने से कि मिने में स्वार करां से स्वार सामा को पूर्व होने से स्वार की स्वार से सामा की सुरास स्वार स्वार स्वार सामा की सुरास होने से सामा की सुरास स्वार स्वार स्वार स्वार सामा की सुरास स्वार स्वार स्वार स्वार सामा की सुरास स्वार स्व

कर सका। धाप सोगों ने मुक्ते सहयोग प्रशान किया है, उस्के नि इत्य से घम्यवाद देवा हूँ चीर दूरबर से प्रध्यंता है कि वर मा सस्ये जन-सेयक बनावे चीर कार्य से च्युक न होने दे।"

यह वक्तस्य धपनी कहानी स्वयं कह रहा हैं। बीहानेर स्यूनिसिवैजिटी की वास्तविक स्थिति का जी नंगा वित्र इस वन में डपस्थित किया गया है, वह मन्य स्थानों की अधूनिमिरैबर्धि भी पूरा उत्तरता है। जनकी स्थिति और भी श्राधिक दयनीय बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी के समान धन्य स्थानी म्यूनिसिए किटियों के भी हाथ पर सर्व की संशी के कारण बंधे ! हैं। सरकार की कोर से उनको वयेष्ट सदद नहीं सिचती। बासर के सब साधनों पर सरकार का अधिकार रहता है और खर्च का स भार रहता है कोई के सिर पर । इसलिए जनहित का दुव भी का वह कर नहीं सकता । रिश्वतत्त्रोरी, धापसूसी और सुरागर । मोसवाका रहता है। सरकारी धातसर गैरसरकारी स्रोगों के स सहयोग नहीं करते । उनका वे अनुसामन नहीं सानते । बैठकी कोरम तक पूरा नहीं होता । सेठ वदीदास जी बागा की बीवानेर जैमा चनुमव हुना, वैसा ही चमुभव जोधपुर में वहां की म्यूनिसिपैनि के पहिने हैरसरकारी प्रधान श्री जयनारायक जी व्यास सीट सवद में वहां की म्यूनिसिपैबिटी के पहिले गैरसरकारी प्रधान देशभनत बाह काररीराम जी को हुआ था। व्यासनी ने भी इन्हीं कारणों से खा<sup>त</sup> पत्र देदिया था भीर साजा काशीरामधी की अपने शहतों कांटा मा कर वरखास्त कर दिया गया या । बीकानेर की स्वायल-शासन संस्थात की द्रमनीय स्थिति का इससे बहिया चित्र नहीं सीचा जा सहता। इसीक्षिये यह बश्तस्य ज्यों का त्यों यहां दिया गया है 1

जिन संस्थाओं की बाजदुनी को जदों पर सरकार का श्रृकाधिकार ही भीर सर्च के खिलु भी उनको सरकार का है जुंद साकना पढ़े, ऐसी संस्थायें जनदित का क्या काम कर सकती है है कोक स्टब्साय बी दीर्घकालीन योजना तो दूर रही, वे शिला, स्वास्थ्य भीर सफाई का साधारण-सा काम भी कर नहीं सकतीं । स्त्रापच शासन की दिशा में तो वे हुछ भी कर महीं सकतीं । इस प्रकार उनकी स्थापना का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। धनिवार्य प्राथमिक शिका का कानून बने हुए बचों बीट सबे। खेकिन, केवल बीन बोडों में इसका परीचण विया जा सका है। शायद ही किसी स्थान की जनता नहां के स्यूनिसपल शासन से सन्तुष्ट होगी। सहकमा आख के सरकारी शौकर महीने में 14, २० था २५ दिन तह दौरे पर रहते हैं। उनके पास अपने ही महकमें के काम का देर सागा रहता है। म्युनिसपस बोडों का वे कुछ भी काम कर नहीं सकते । साधारण मासिक बैटकें भी महीशें बुलाई नहीं कार्ती। पानी, रोशकी और सफाई के डेकेश्सी पर कुछ भी नियम्प्रया महीं रहता। वे खपने पैसे सीधे करने में खरो रहते हैं। मक्तर भी धपनी केवें शरम कर स्वार्थ साधने में मस्त रहते हैं। म्पूनिसपञ्ज कर्मचारी चौर चपरासी चकसरों की चापसुसी में समे रहते दें। इनको भी धपने काम का कुछ ध्यान नहीं रहता । जनता ≌ भन का दुरुपथोग इसत अधिक और क्या हो सकता है है

#### ३ जिला बोर्ड

विका भोडें की दिपाति और भी गई शीती है। तारे राज्य में कुल गांच जिला और है। तावहें ज्ञापन कातृत्वन और वयरपान दिवास सरकारी जोग ही हैं। बारहों में जनवरदारों और पौथिती की अस्तार है। वे गामिम और वासीकदार से दने रहते हैं, जो कि ज्ञापन और वरपाना होते हैं। सरकारी क्यासरी की हरणा के जिरद हम थोडों में कुछ भी हो गती सकता।

#### 🖫 ग्राम पंचायते

माम पंचायतों की संस्या १६४६ के शुरू में केवल १-० थी । धव

मामोदार विभाग में वनको संक्या समाय २० तक रहेंगा है।
इनके पंच चौर सार्यण सब सरकार द्वारा वीमाय दिने को है।
माधः सभी चमलह या चरितित्व को है है। मुस्तित्व से हैं
ने-चार वह-विकार मिकते हैं। वे सभी चाम तीर वार्यों
का निराम भी समा भई सकते हैं। वे सभी चाम तीर विभाग से सिंहा
किसी दिनामी या चीरदारी मुक्ति की मुनवाई नहीं को है। वेदर चामन करे हुये पणदह वर्ष चीठ जाने पर भी पंचायों की हो।
साराम द्वारों हुए हो । मामायां उसने कुछ भी साभ उड़ा वहीं सभी

(41)

इस संस्थाओं पर होने पाला क्या जनता की हाँह में सरंपर की सीर जमके लिये बदल की जाने वाली रक्तम एक सरितिक हाँ सिहारा करने राज्य को यदि स्पादित्यों तारां में साम एक सरितिक हाँ से सहाराज करने राज्य को यदि स्पादित्यों जा राज्यों ने हुम स्वाचित कार्यों में कार्यों में कार्यों का स्वाचित कार्यों में कार्यों में स्वच्छे हारा प्रजा के स्वाचित कार्यों में उनके हारा प्रजा के स्वच्छ कार्यों में उनके हारा प्रजा के स्वच्छ कार्यों में उनके हारा प्रजा के स्वच्छ कार्यों में स्वच्छ कार्यों में स्वच्छ कार्यों कार्य कार्यों में स्वच्छ कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य में स्वच्छ कार्य क

### ४. शासन की ब्यवस्था

इसी महश्या में शासन-मयदाया की भी कुछ वर्ष कारव के बागी चाहिए शामन का समस्य दायित्व कस सासन समा, शार्व परिपद कराय मानियाँ की की सिल पर है, को किसी भी कर हैं का सामन नहीं है। इसी किये शामन-करा में बदापराची ता करी से मीच तक मानाये दूर्व है। मानियां के भीचे सेकेंद्रियों हा स्वा के शांच साम कार्य हों हो है। मानियां के शांच सेकेंद्रियों हा स्वा के बद्धा मानियां के शांच सेकेंद्रियों हा स्वा के बद्धा मानियां के साम के ब्रा पर सेकेंद्रियों हा सेकेंद्रियों हा सेकियां मानियां के साम कार्य है। इस में कुछ देवे होते हैं, जिसको करों पीमवा देनले हुवे विदेश सास संस सक्या की शांदरी से दंशा पर

ारिक स्वता और बजी को जी पुलिस इन्योवर से मारिक देवें पर पर निवृत्तिन नहीं की जा तकती। बेकिन, जब देने भी या मारे हैं, जो चरने दिसान के अपनी से भी चाहिक पोता होते हैं। यह घरे को करण कर होते हैं। यह घरे को करण कर होते हैं। यह घरे को करण कर होते हैं। यह घरे को कर होते हैं। यह परिवृत्ति के स्वता है। ऐसे निविज्य को मारे हैं। यह निविज्य को मारे हैं। यह निविज्य को मारे हैं। यह निविज्य की मारे हैं। यह निविज्य को मारे हिंदी हैं। यह निविज्य को मारे हैं। यह निव्यत्व को मारे हिंदी हैं। यह निवाद के स्वता कर होते हैं। यह निवाद के स्वता के

वियों में मात्रियों भीर कहतीलहारों की मार्चक ग्रासन-पवस्था प्रदों है। हुए पहों पर श्री अधिकार निरंध मारक के प्रवस्तायान-भोग ही नियुक्त के कार्द है। 142- के पहिले हुन वर्षों पर एक भी भौगोरी को नियुक्त नहीं किया गया था। परिश्वियों या वाहर वालों में हैं। सारा मात्रास थी। बीकारे से बने किसे कोरों को संस्था कार्य में इस पर क्या की मीर्च कार्य का हात्यानील के बत्ता, जाहित भीर सान्दोवन की बाग को मीर्चारियों की देरे जब से हिंगी गराव्य दिया नाग है। केलिन, भीकारियों की देरे जब से हिंगी गराव्य दिया नाग है। केलिन, भीकारियों की शी राम्पां की इस भी शियों सामीद मीर्च, हा तम्हण को कामोण्य होते हुए भी भीर्य से सामीद से मीर्च मेराव्या हो केलिन, आहें मीर्च कीर स्वयुक्ती सामा जाता है। केलि क्यारों के कहती, आहें मीर्च कीर स्वयुक्ती सामा नाग है। केलि लगीं। घयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति का शरियान मा कि भावत कश्मीलदार चीयो क्षेत्री के विवासियों से भी कारे स्वतित रहें जाने क्षेत्रों मुख्यहासिक ज्ञान से भी वे द्वार्थों के करें दूसना भी पता नहीं होता कि गुहु तन्ने के देश में बतना है र समझे देख कर निकास जाता है।

न्याय-जिमान भी काव विभागों की हात से बचा हुवा मार्डि हम विभाग के खोग रियवलीरों के खिद मिन्द हैं। उन्हें बच्छों भी शुरिवक में हो कोई मूच का जुला मिल सकेगा। हम विमान परमूद कमनों में से दो-लीन को होएकर ऐसा सावद ही कोई रित सी समझ वक्षीक रहा ही धोर जिसको कार्यन का सामा वर्षा

## पहिला ऋध्याय

#### भाग =

#### रै. यजट का स्वरूप

शिकांग रेगी राज्यों में बहुद सकाशिक नहीं किये जाते । हिन में क्वाणित किये जाते हैं, करते बहुद ही कम ऐसे हैं, जो कुछ दिश्यार के समक बनारों अवाशित काले हैं। बक्या को बहुद की जामकारी रेगा जास्तर कर नहीं समझ जाता। उसी जासकारी हैं, बहुत भी करतें निष्ठ कर में कशिज करतें किया जाता। इसकिये बांधानेत के बहुद भी रूर्त करा में कशिज करतें जा सकाशी। १९४४-११ के बहुद के करता रूप कर चर्चा की आहुत हो।

ाम की जामानी जामान तीन करीड राजा वराई आही है। विमे सानुमाने, मांव क समुख ने होने वाली जामानी ने दरहरा कर कराई है। अहा की आमानी ने दरहरा कर कराई है। अहा की आमान की कराइ है। अहा की आमान की निवाद कर के स्वामान की जाम ने वर्षण में की स्वामान की की स्वामान की की स्वामान की वर्षण में वर्षण में वर्षण में वर्षण में वर्षण में की स्वामान की सामान की स्वामान की सामान की सामा

रामा की विरोध काम को मीड़ माजारण काम २०१४६४४४ परवा है, किस्तरे से 1848४४०० परवा करीब कियाब की बैच से विकासना

( 44 & ) है। जपर बाय की जो महें दी गई हैं, मायः वे सर बारश्य स स्वक है और इस बागरवाच कर का सारा मार बान्त में बाका है। के ही सिर पहना है। सारे देश के समान बीकारेर भी कृषि प्रधान र है। राज्य की ३१ जास्त व्यावादी में से ३१–३२ जास क्षीगार्थी रहते हैं। राज्य की समस्य शीन-चीयाई श्रामदनी इन पर निगर लेकिन, इसका बदला उनकी क्या मिलता है ? लोकोपकारी सहकर्मी पर राज्य कुल २९=६४२६ राज्य करता है। जबकि बंके की चोट महाराज के जेव सर्च के दिए? खास दरमा श्रलग रस बिया जाता है। यह पौने सतार्रण कृ रुपया शिका, स्वास्थ्य तथा मामोबार सादि की सब महाँ राही वासे खर्चका जोड़ है। शिवा पर कुल महद्रमद्दश रचवा अव होन है, इसमें से १२१४८६ रुपया केवल बीकानेर शहर पर और हार्म ११४४११ कस्बों था गांवों पर स्वय होता है। कस्बों सीर गांवों प खर्थं को चलग-मजग नहीं बताया गया है। खेकिन, यह किसी से मैं विया नहीं है कि कहीं किसी भी गांव में कोई हाईस्कूल ही ना मिदिस या सवत प्राहमरी स्कूस भी नहीं है। जहां-वहां कुछ प्राहमी रहश्च हैं, जिन पर केवला १४००० ए० सार्च होता है। ४० हमा रतवा विकास विमाग में मान शिका के जिये रखा गवा है। बेरिय वह इस निमित्त से सर्च नहीं किया जाता। स्वस्थ्य विभाग गर दथद्वाका रुपये कार्च होते हैं । हममें से करदृश्यर रुपये देवन राजधानी में सब होते हैं। शेव १९६२ ह कार्यों के आस्पताओं वर्षी डिस्पेसरियों का कर्व है। संक्रिन, एक भी गांव ध्यवना प्राथसमूरों है कोई भरपवास का बिस्पेसरी नहीं है। सहकों की वामीर भी मान्मत पर १६००३६ दवये कर्यं हुते । यह सारा लर्च शक् राज्यानी में दिया गया । जांनी में जब सहके ही नहीं, तर उनकी वामीर या अरम्भव क्या होगी है द० हजार रुपया हस वर्ष के बजर में के जिये रक्षा नया था । खेकिन, यह बहुछा वर्ष

सी किया तथा कि सुद्र के कारण कायरबंध सामाय मिसना संभव मेरी । यह कियाई सामायों के सिंद्युं उपस्थित नहीं हुई । प्रश्मित पर क्षा करावा वर्ष सुंद्र के अपने में कर कि दिया गया। प्रामोदार कथा कोक्सेवा के भाग से भेगों के शावत का काम प्रकृतिया गया का चीर कशकी मिस्त्रप्रभावी भी जुद्र की गई हों। सामोदार के मान पर सोचा वर्ष केलत कर १२० कथा होता है, यर काम बुद्ध भी गई। होता । जुद्ध महं पंचायत हमा विभाग की धोर से कमाम की गई है। उनका कामम कथा था ग कथा पत्र का भी हो कि की चह है कि उसके किया मा पान कथा कमा है सार्य की गई है। उनका कामम कथा था ग कथा कमा है सोई सार्य नहीं रखता । काममी सोसा के बिद्य यह महकमा कमा हिया गया है, निगको बाह में युक्त जोक्षिय अभ्यी मिसुयन सरिशा गया है?

यिए तामाने जीर राज्यानी ज्या करवें जीर तार्वों में होने वाले प्राच के कर रिश्टेषण किया जा सके, जो उसका जायुरात सम्मादना मानदी के प्रयुव्ध कर रिकट्ट कर स्वाची रहे तथा । मीजी में सबसे प्रिच्छ जारार्दी है और उन पर लार्च सबसे कम है। ज्याच्या दिरक्षेषण करें हे रिकट्ट में दिन हों हों जा कम हो क्याचा जा है। सामान्यों पर दो कर कमाने का स्वाच हो। नहीं उदका। भीरस्पार्ट पर हो बार एक्यरेट क बमाने का स्वाच हो। नहीं उदका। भीरस्पार्ट पर हो बार एक्यरेट क बमाने का स्वाच हो। नहीं उदका। भीरस्पार्ट पर हो बार एक्यरेट क बमाने का स्वच्छ हो। नहीं उदका। मीरस्पार्ट वार क्याचा के किसान्य के सामान्य हार सामा वर्षी है। किन किसानों के सामन्युट कमने का राज्य में बारस नहीं है। किन किसानों के सामन्युट कमने का राज्य में बारस नहीं है। किन क्याचें का मोगी की स्वच्छित का स्वस्त दिन्हों जाते हों में इस

## पहिला ऋध्याय

#### भाग ह

### नागरिक स्वतन्त्रता का अभाव

जनता के मीजिक अधिकारों के प्रतिपादन के बिना शासन सुप का कृष भी मृह्य नहीं है। शासनतन्त्र का मृखमृत तत्व था हेतु वर्ग के सौलिक अधिकारों की रचा करना ही है। बहुत ही कम देशी रान में जनता के मुख्यभूत मैसर्गिक अधिकारों की शासन दिया कै चित्रभाज्य संग के रूप में स्वीकार किया गया है चीकानेर के सहाराज ने कापनी योपवाकों में जनता क भाषण, जेलन तथा संगठन के अधिकार आप्त होने का बरतेल में बार वह गर्व के साथ किया है। सेकिन, व्यानहारिक रूप में हुनक ी नाम-निशान भी नहीं है। दशन, उत्पोदन कथा शोपण का वीष-थाला अक्तर है। नागरिक स्वतन्त्रतः का सर्वया धामाव है। भाषम् सेत्वन, सुवय कीर संगदन की श्वतन्त्रता नाम सेने शक को नर्री है। बीकानेर में प्रशादितपु का कहें बार जनम हथा। बसुरेवजी है सात सहकों की जैसे कंस ने जन्म के साथ ही दृश्या कर दी मी, बैसे ही उसकी भी जन्मके साथही हत्या को जाती रही। बर्तमान महाराष्ट्र ने बढ़े ऊदारोदके बाद, वयाँ कीर मास्वायम देते रहने के बाद, बाद की माकर 'बीकानेर साम्य अमा परिचय' के चारिनरत को स्वीकार किया है। बोबारेर के दसन-इश्रीहन एवं निर्वासम की कहाती इस पुरुक में वर्ष-पत्र-मर्वत्र हो गई है। उसकी यहां दोहराने की जावरयकता नहीं है। ि. में न नी कोई जनना का चच्छा ग्रेस है. चीर न कोई समाधा

पत्र ही है। बोडानेर राज्य हिन्दी साहित्य सामेखन सरीकी सर्वया निर्देश संस्था को भी एक साहित्व पत्र तक दिकावने को महामति नहीं ही गई। हसके सम्यादक महाराजकुमार के प्राईवेट सेकेटरी चीर राजधीय कांग्रेज के दो भीरेसर निर्देशन किये गये हैं।

बीकारेर राज्य में कोई भी प्रपाक सार्थनामक सथा नहीं कर सरकार था। धार्मिक एपं साराधिक संरक्षाचे वक के जिये पुरिक्ष चौर मात्र विनार को इसारक सेनी पहरी थी। जनसादयी, तुद्र नोनिवर्सिंद के जान हिन कीर धार्रसात्र के उत्तर के जानूनों के जिए भी पूर्व परिद्वार करना कालपण्ड है। बीकारेर की जनना के जिए परिद्वार में त्यानीविक समान्दें, सावच्य चौर केशाओं के द्वर्गन प्रायः दुवंस हो हैं। पूर्व भी हिनों चे हैं नेता में कराने कि जिए भी होती चे हैं नेता के स्थान का स्थान के जिए से ही हैं। पूर्व भी हिनों चे हैं नेता में कराने कि स्थान कर जान की हैं का मात्र कर की होता मात्र कर की होता कर जान चौर का स्थान कर जान चौर है। यह जानता बनके भी कानूनों के स्थान स्थान कर जान चौर है। यह जानता बनके भी कानूनों के स्थान स्थान स्थान कर जान चौर है।

बोन्हीं के क्षिये कावम की गई संस्थाओं को भी बीहारेर में रगरवे मो रिपा कावा । कांक्रेस या रहुत के विद्यारों भी कारते समा रास्ताम की बात सकते । कोई बाराबावक और पुरक्तावर मी राज्यना के साथ सुख मही सकवा । बादों भरवार में भी राजगीतिक राज्यन की बु रोक्सेन की सुस्ताव को आतो सुकी है। उसको भी निर्देश कर में स्वापन का महाने सुनि हिस्स गया ।

इरोगा प्रथा, केगर, क्षान-नाम चार्टि की वे प्रथायें भी बीकानेर में विध्यान है, जिनका कस्त्रिय नागरिक स्थवन्त्रता के सर्वधा विदरीत विद्यास जिन्दुक्ष है।

निरम्ब दी इपा चोदा परिवर्तन हुआ है। दिर भी बोदानेर की सम्मानित की सम्मानित की सम्मानित की सम्मानित की सम्मानित की सम्मानित की स्थानित की नाने दीना है भीत माहत । इसा पुरस्क के दूसरे घरणाय में दूसीका विशास के वर्षन किया गया है।



# इसरा अध्याय

इस थध्याय में:---

æ

1. यंश-परिचय, २. रामदेवजी की प्रतिका, ३. गौदर्ग जारों <sup>हो</sup> राज्य सौंपा, ४. ६० शुम्मीसासजी, ४. बुवक मघाराम, ६. विकर, . देशारन, ध. गांधीजी का प्रभाव, १. वू गरगह की हास्त, 15. वर्ड शुकदमों का चारम्म, ११. पुलिल में मीकरी, १२. सांवटतर के पर दारों का माधला, १३. पुलिस से छुटकारा, १४. करने का कार्य, १५. हू'गरगढ़ में निरचतारी, १६. हरला उपाध्याय का वर्वानी 10. पं॰ चुन्तीलास का देहान्त, १स. हत्या का अयरन, १६. बीहार्नर में बसना, २०. प्रन-सेवा का कार्य चारुव्य, ०१. बाबू मुश्तप्रमार्ग बक्रील, २२. गुण्डों की बदमाशी, २३. माई सीराम की शारी-६४. घर में पूट, ११ वहन नानू का प्रकीप, १६. कसकरों वा प्रवान, २७. श्री का स्वर्गवास, १८. बीकानेर में श्रीपचालय, ११. ग्रायावार की युद्धि, ३०. हजामबद्धल की स्थापना, ३१, प्रजामयक्त का पुनार, १२. मगामण्डल का उर्देश, १३ प्रजामण्डल का कार्य सारमा, १४. किसाओं के कप्ट, ६३, पहें दारों की क्या, ६६, अपहल की कार्य-मणाखी, ३७, नागरिक स्वतन्त्रता, ३८, उपरासर गांव ने बाराउ दहाई, ६६. कीतिया वर कात्याचार, ४० शिरकतारी और बाग्या, ४३. बार मेनाची का निर्वासन, ४२. बीम विधार गया, ४३. मारवारी रिसीच सोमाइटी में लीवती, ४४, कळकचे की सिन्न मण्डली, १९, बीमपरिवार में संवर्ष, ४६ कसकते में प्रवासवदस्त की स्थारमा, ४९, मानी रत्रेवी का रवर्गवास, घट अर्थसा पत्र आस, घर, स० अ० सूप श्रीम १० प्रचार कार्य, १३ पुतः बीकानेर साना,

# वंश-परिचय

भीकानेर की जनता के लेनक कीर नायक, इस त्रवस्थी तथा देशी भागाती हुंग्यां पीदित वैश्व अवारामा जी का जन्म कीकानेर राज्य र जनकार करवा हुंग्यताह में कास्तुन कृत्या द्वितीय संत्रत १६४८ में राज्यत महत्वय वराने में हुव्या ।

इमारे चरित्र भायक के पूर्वेज सरस्र जी हूं गरगढ़ के, जिसका प्राचीन नाम सरसमह था, कांचनायक थे । बन्दोंने जीशीगढ़ (जैससमेर) से भाषर सं० १११६ में सरसगढ़ बसाया। सरसकी बहे प्रतापी और सच्चे माहरा थे । १४४४ आमी पर फांधकार होते हुये भी खुल-जिट्र बन्हें सुभी मही गया था । मासीया राजपूर्वी में सापकी बढ़ी मान-मतिष्ठा थी । <sup>६</sup>इ राजपूर बहाने आप को शुट सामते थे। गुर की चेते किस सरह पकरा देवर प्रयक्षा अमृत्व अमाते हैं, इसका बदाहरण घरम भी की रिये गये चौदी से शिक्ष सकता है। भीने भाने गुरु से राजपूर्वों ने बादर बहा कि हमारी कम्बा की सराई कंचे राजपुत पराने में हीनयी है। भगनी सामा बचाने के सिये हम चाहते हैं कि हुए समय के विषे चाप गढ़ को हमें देदें और हमारे साधारण मकाने में चपने परिवार को छे.जार्च । सरस्र जी ने इसमें कोई चापत्ति नहीं की । रिष्यों की सहका इसने के सिये उन्हों से ब्रह्म समय के सिये एउ छोड़ रैने की स्वीकृति देवी । विवाह हो आने के अररान्त जब बन सोगों से गड़ बारस देने की कहा गया की यही खबाब किया कि गए के बहते बाले <sup>(६)</sup> दी दोता है, आपका अधिकार श्रव कैसा ! सरस जी को इस विकासकात पर इतना चीम हुआ कि अन्द्रेत शह के सामने विशाप क्या. बुद्दीनको सहित कानि में प्रवेश कर शरीर छोड़ दिया । करिन से वर्ष हुने सास औ के सावियों की कर्त व राजपूर्ती में एकबार के घाट घरान, वायने विकाससाल को बताकारत पर यह का दिया ।

# २, रामदेव जी की प्रतिज्ञा

मारने वाले से बचाने वाला बढ़ा है। दैवयोग से सास बी है गर्भवती पौत्र-पध् जोघपुर राज्य के अन्तर्गत हेमदाया में बारे पिता के यहां गयी हुई थी। इस स्त्री के रामदेव नाम का पुत्र हुन। जो बचपन से ही बड़ा भटसट था। बालक की बड़ने की शृति से 📠 ष्पाकर एक दिन मामो ने शाना मारा "श्वपनी शूरवीरता हमारे बन्धे पर म दिखाकर कजीये राजपूतों पर नयों नहीं श्रातमाते, जिन्होंने गुमते समस्त कुटुस्य का नारा कर दिया है।" बालक का समिमान जाग दरा चौर वह भागा हुचा धवनी मालाके पलावापह वा।शमदेवकी सर्वि हट नेस्त माता ने कसीये राजपूतों हारा किये गये विश्वासंघात सीर इत्याकायह का सारा दाश कह सुनाया । अपने बुद्धन्वियों के विनास की कहानी सुन बालक में अतिशोध की अग्वि जाग ढंडी सीर उसने मावा के सामने ही बविद्या की कि जब तक सरस भी 🖥 रक्त का बदुश महीं लूँगातव तक इस गांव में सुंह नहीं दिवसारंगा। प्रव को रोकने की माता ने धनेक चेटाए' की, पर सब बेकार ही रहीं। बा से निकल शाम देव भटकता <u>ए</u>का बदयपुर रिवासत के युक्त जंगत में पहुंचा और वहां एक धावार्य से दीचा से, १२ वर्ष 🖩 सन्दर राष्ट्र चीर शस्त्र विद्या में निपुणका प्राप्त की : रामदेव जी की प्रविद्योध की भावना शान्त नहीं हुई थी भीर न वे भवनी अविका को ही मुद्दे ने ! चपने वार्य की सिद्धि के बिये उन्होंने चित्तीह के महाराखा की मध्य मन की चौर राष्ट्रा की संग्रा के सहारे निरंतानवाली कवीचे राजपूर्ण की क्षीत्र-कीत कर सार बाखा । बहमतिक रामदेव की ने कुछ समय सासगढ़ पर शासन कर राज्य का जार चपने शिच्य गौडारे आर्टी की

> ग्रीदारे जाटों को शज्य सींपा रामदेव के बार द्रव के— हाज्याम, महादेव, मोजाांन की

प्रभाग । हुन्हीं के चंद्रण सारस्त्य जानावों के 2000 पर बीच-रा और सारस्ता की रिसालों में यह जाते हैं। मीरार जारों ने मारे को के चंद्रणें के रावर्ष समान किया दान जोगों ने हेमाशर मारावाची भीर धीजरवाली मान को सारस्त्यों को दिना कीमाना के रो ने सिरा । चाले च्युक्त लोलियाला के राममुद्र भीदियों ने मीरावाची है मारावाचों को विकाल दिया। वीदिर जाये हारा थी हुई मारावाची है सारमावाची को विकाल दिया। वीदिर जाये हारा थी हुई मारावाची है (इथर मीरार जायें) ने नुदिन के दिन देवाने के मारावाचा आपता की मेरा कामा कामान मारावाची कुट होते हुन्ही के प्रमाद पदम की मेरा कामा कामान मारावाची कुट होते पर पीदिर कामी कामाने मेरावाची की के स्थापक भी भीका जो से मारह को और मारावाची कामा एवं राहवोग दे, पदमें बात्रों के किये तही मारावाची व्यवक्त के मारावाची मारावाची की किस्तावाची की सामाना विकाल मेरावाची मारावाची कामाने कामाने कामाने कामाने कामाने की स्थापन स्थापने की सामान कामाने कामाने

# ४, पं॰ चुन्नीलाल जी

सम्पेष की के पुण हाम् जी और कहारेव थी कि वंग में हमारे स्थान कि शास्त्र के शास्त्र का शास्त्र की स्थान माने के पूर्व पर पिष्टल चौर बेरानी हिम्म की का करीता मा जी विदाय स्थानी हैं ने कारण करते में रहना कविक वसंद था । काशी बात के कारण कर पा मेंदिर जारों की प्रधानन की शिष्टा कुछ क्योंकि म ही सकी। मैंदिर जारों की प्रधानकी, वेदी-सार्द कर परिप्तक का ही सकी। हिम्म कार्य मा मुन्नीजाल की स्थान कर परिप्तक का कारण के सक्ये, को के तीर कीर गरीवों पर द्या करने बाते से । पक्षेत्र पर करात्र कर के तीर कीर गरीवों पर द्या करने बाते से । पक्षेत्र पर करात्र स्थान कर से में ने पाई में एक व्यंत्र पर अपने में नाम धानवर हो नेपाल हमाराह का

#### ४. युवक भवाराम

दमीक्षण्य की ने अपने पत्र का सालत सालून किया और १० नर्प

इनका स्कृत का जीवन स्विक्त सकत गाँवी कहा जा सर्वत, रुपींकि ह वर्ष में दिन्दी की पूटी कचा तक ही पहुँच सके। वचपन में ति इसका राज्याव खारिक करा जी। अवदाव था। गाँव वेहकों गाँव स्वत्य वात का एक केदर वह अवस्थर अपने आर्थियों से वह जाया करते । संस्थित की पास्टाला में संस्कृत की शिचा पाने के जिए मुगीवात जी ने पुरस्त स्वाराम को राज्यात में वह पूजानीवात जी ने पुरस्त स्वाराम को राज्यात में संस्कृत का अपययन करने के परस्ता में पास्त्र की वी पास्त्र में प्रदेश वात प्रति मान प्रमान करने के किए करवात [हरदार ] चन्ने गये। वात अन्न समस्त प्रसान करने के किए करवात [हरदार ] चन्ने गये। वात अन्न समस्त रहक करनी के परस्त का साम्य करवा करवा साम्य साम्य करवा स्वाराम साम्य करवा साम्य स्वाराम साम्य स्वराम साम्य स्वाराम साम्य स्वाराम साम्य स्वाराम साम्य स्वाराम साम्य साम्य साम्य साम्य स्वाराम साम्य स

# ६ विवाह

हसी बीच कुर्ना जालाती काली पहुंचे स्त्रीर पुत्र नमसाम की दूसरागढ़ के फारे। यहां धानेवर २६वर्षकी अपस्था में बीकावेर के करासम की सोमा की पुत्री मिकीदेशी के लाथ दिवाद सम्पन्न हो। गाने विवाहके कुछ समय बाहती पुत्रक कथाराग्र देखरुकों विवे निकल दिया।

# ७, देशाटन

सी मयाराम ने वृक्ष वांगरे के नहां नीकरी करवी थीर सुरक्षीनंत्र शिक्का मानव्यूर, विद्वाने हुवें ने स्वतंत्र सहित के होने के कारय हिस्स में 3 पर्य वादर कम नहीं स्वता और तहे सोह, व्यवक्त युक्त, गांत थीर सान्याम का अमय दिया। इस के परवाल उन्होंने कारी इस युन: सायुर्वेद का सन्यवस सारम्य कर दिया और पूना-माठ रा सीविक को सम्याक हरिया।

#### 🗠 गांधी जी का प्रमाव

पह सन् १३२२ की बात है। महात्मा गांधी कासी पहुँचे थे। उनका बर्स के शहर हाला ही ब्यायमात हुया। गांधीती के मायदा ने भी मायात्म पर हतना प्रभाव वहा कि राजनीति से अवेश कर देश के हित में ही रात खुटे रहने की प्रतिका करती। सबसे हन के मनमें नाही भावत्त समा गांधी कि राष्ट्र हित केवियो कार्य करने में ही मेरा हित है। इंस्तर से वहां मार्थना होती रहती थी कि देश के मति जलाना हुईं

#### ह बंगरगड़ की हालत

राज्येय भारताएँ जागुक होने के बुद्ध समय परकार भी सपाराम-दूँ गाम लीट कांचे गद्धां जावन सामने नवीन विचारवारा के खतु-नार देश की बातारी के संबंध में विचारविद्यां करना भारतम कर निया। हथानीय गुलिस के कान को हुए यदि परवारी के चातान कर देने की धमकी भी दी जाने लगी। शिवकारियों का अञ्चनाम या कि पुलिस का मय राष्ट्रीय गोश की उद्यान करोगा गद्धी मार्गी हूँ गामन के प्रतिस का मय राष्ट्रीय गोश की शाम होगते, न्योंकि स्थारता की क्योतामी पार्टी जी चारे के साबद होगते, न्योंकि स्थारता की क्यापारा नहीं साजान्यवाद के निवद यो, बदा यह पूजीवाद की मी विद्यापार । बहके जाने प्रजीवादी थीर साजान्यवादी एक ही थीं के क्योन है थे।

# १०, मूठे ग्रुक्टमोंका आस्म

थी मधाराम के पड़ीस हो में ओवन शासकायूक धुनार रहता था। इस सुनार को सराव पीते के साथ-साथ शीरतों को देख कर वकरे की झादत भी। एकदिन श्रपमी चादत के श्रतुसार गराव के नहीं में वह सुद्दारते की

कहा । भीमचाराम के कोध को देश वह पेसी बुरी तरह-भागा कि मार्च में पदे परवर से टकरा कर गिर वदा और काफी चोट का गयी। पुबिस को जैसे 🧗 इस घटना का पढा छगा वो सब-इन्सपैनटर जिरदो छो सुनार के घर पहुँचे, और मुकदमा दावर करने को वाष्य किया। शराबी की रिपोर्ट पर श्रीमधाराम के साथ पिता चन्नी बाज जी, माता जी घौर खेतू. बहुन का, भारतीय दबह विधान की ४१२ थीं थारा के बन्तर्गत चासान हुन्ना तथा सबको इयकदी डास्ट कर हु नरगढ़ से सुजानगढ़ भेजा गया । सुजानगढ़ की इवाखात में इन्हें एक सप्ताह तक रक्षा गया । • इधर पुखिस भारने कुठ रावाइ तैवार करने में खणी हुई- थी, दघर भीमधाराम की तरफ से पंडित हजारी खास बकीख पैरवी कर रहे थे। स्थानीय जिल्ला मिलस्ट्रेट भी जीगेरवर नाथ भी ने शीमघाराम भौर दमके पहिचार के सब व्यक्तियों की दिहा कर दिया। यह कहा जा सकता है कि इसी अध्याने से शासक वर्ष और धीमघाराम के बीच संबर्षे धारम्भ हो गवा ।

पायह बरत सुनार को बुश तरह डोटने खरो। शराबो में दिम्मक

# ११, पुलिस में नौकरी

हू'गराह में सन्वराम नामक माहाय दुविस 
है पनिदार 
ित्युत हुए । बीतमाराम की नवीन सब हैस्तेयर से कपड़ी होस्सी है।
गयी। बीसरायाम को क्यान सार कोई जान की से वा बस्ता ।
गाँ। बीसरायाम को कहना था कि कार कोई का बस्ता | व्यास 
गाँ। हो उसे दुविस विभाग में रह कर सेवा करने का बस्ता | व्यास 
तिव्र एक्सा है। जन-तेवा की हस्का से यह पुरुष संवराममी के कहने 
रर वीमसराम में दू रस्ता के कांगे में नवकेंका कार्य वास्तम करी दगा ।
गांदरामां की थी। प्रत्या पदकी हो जाने पर सकदक्ष हुसैन व नके 
नाम पर हुस्परेस्टर का कर केवा तथा। हुस व्यक्ति में क्षाचाराम

सी कपुर के माने में बुजाकर उनकी इञ्जत विमाद देना लो उसका मुद्री सेंब था। इस प्रकार के भाषाचार श्रीमचाराम से न देखे गये र उन्होंने बीकानेर के इन्सपेक्टर जनरख-चाफ-पुक्तिस की गुजार 🕻 सम्मूल जाकर इडीकत को रखा धीर जांच की मांग की 🖠 हरर इस मांग को न टाल सके चौर पं॰ शिवनारायख को तहकीकात वेषे भेता गया। जांच के फलस्वरूप मकव्छ हुसैन पर, नौकरी

नाही ज्ञेपनाकर्तस्य समकः रस्ताथाः गरीय महिलाकों को विना

प्रशा करके, मुकदमा चलाया गया । श्रीमघाराम अधिकांश पुलिस क्सरों की चांखों में खटकने खगे । स्परियटेन्ड बट मीर व्याशिक तेन में श्रीसमारास की बावेज के वाने में बदल दिया।

१२ सांदरसर के पडेटारों का मामला सौबतसर के पहेदारों ने थाना बायेऊ में यह शिकायत भेजी कि समीई जाति के औरा उनकी जमीन से रोड्डा कीर सेजदी काट से ते हैं। तहकीकाद करने पर मालूम हुआ कि पट्टेदारों का शहना

. .

व पा। जांच करने के ब्रिये गये श्रीमचाराम को विसनीइयों ने पैर या भीर करत करने पर उतारू हो नवे। स्थिति की विगद्ती दैका र शाबी गोक्तियां चलका दी गर्थी, तय कहीं और भागी। विस्तिगेई नियुक्तों को हु गरगढ़ लाया नया, बहां उनकोगों ने धरका कसूर रीकार कर किया । इसी बीच पडेदार मालुस सिंह और दिप्टी म्तरेश्टरजनरख-धारु पुखिल कु • सबख सिंह के बीच चले विरोध ने

गूरुप चारण कर लिया। इं० सबल सिंह के कुषक से सांववसर के गिष्वार भभियुक्तों को छोड़ दिया गया श्रीर श्रीमधाराम पर भी दबाव ावा गया कि माञ्चम सिंह तवर के विरुद्ध सूठी अवाही दें दें। इस कार की बाउसाजी में माग<sup>े</sup>न जैने के कारच कु<sup>\*</sup>ंसबज सिंह ने बीमवा-

म को गिरक्तार कर कीकानेर सेज दिया, अहाँ ६ सहीने तक हर प्रकार

🖫 विषयों को कारपंद कहरे सम्म । जीनवाराज्य से जब न रहा गण रो बढ़ इका सुकार को हुनी लग्द *बॉटने समे* । सरावी में दिमात क्रिक्टराज्य के फोच को देख वह देखी नुरी तरह-मागा कि मार्ग में पढ़े बन्धर की देवता कर लिए पड़ा चीत काफी चीट चा गयी। पुक्रिम 📤 केरे ही हम बाक का बड़ा बया वो सब-इक्टरैक्टर विरदी स्रोसुनार के पर पहुँचे, क्षेत्र सुकदार्य दावर करने को बाज्य क्रिया । शामी बी हिंचेट यर बॉलवाराज के साथ रिया कुली बाल जी, माठा जी चीर सेई. कार का, बामतीय इंदर निवास की बरूर भी बारा के बानारी क्यान हुआ दक्षा सकते हुक्कती काम कर - हु'गरमा से संज्ञातमा भेरा शक्त : सुक्राम्यह को इसकार में इन्हें एक सप्ताह तक रचा गया। इंदर इंडिंग करने क्रों समझ वैदार करने में ससी हुई- था, श्वर मीमशताम को दरक से पंतित हजारी बाल क्वीज पैरवी का रहे थे। स्थाओं र विका काँगस्टेंट की कोंगेरवर ताव भी ने भीसवाराम भीर इक्के परिचार के सब व्यक्तियों की सिंदा कर दिया। यह वहा जा सकता है कि हमी जुक्दने से बायक वर्ग और बीमवाराम के बीच 🕠 संदर्भे कारान्य हो गया ।

# ११ प्रतिस में नौकरी

हुरिशा में सरदाय नयक माहेल हुनिय के मार् नितृत्व हुए। मोजनाम को न्यान सब होरदेवर से मार्थ हो। स्वी: मोजन्याम का बहुता वा कि मार्थ मोहे जनता की सेर स्वी: हो रहे दुविस हिम्मा में रह मेह सम्बाद है। जरूरेना एक्ट सम्बाद है। जरूरेना मार्थ मोहिए मार्थ है हुरुराव के कोरे भूजरामार्थ में हुरुराव के कोरे

WE W.



इसी समय इरला उपाच्याय भागक स्थानीय गुरुते ने उस्त सुनार के घर में पुरा कर सारा माख असवाब गायब कर दिया तथा मोगीश को इस बात के ब्रिप् फटकारा कि तू बराई स्त्री के साथ बातचैत नयों करता है। सुनार ने पड़ोमिन से बात चीत करने को उत्ति 🕅 बतसाने हुए बारवा मात्र समवाब वापस देने की कहा। सुनह जब बपनी रपट जिलाने पुक्तिस चीडी पर गया, तो उसे बाहर निकाश दिया गया । और कोई जारा न देख कर गरीब मांगियां भी सवाराम के पास पहुँचा चीर चपना सब तुल रोवा । इसके बार बन्होंने वस मामक्षे को चपनी कहासुनी करके ही तब बरा देना चाहा, पर इरला डिसकी सुनने बाझा था। राज्य के समस्त्र बदे-बदे चफतरों के पास इस चन्याय के विरुद्ध शार्थना-पत्र और धार भेजे गये, परन्तु किसी के कान पर जूंतक नहीं रेंगी। धन्त में होम मिनिस्टर सा॰ ने भी मधाराम को बुखाकर सारा हाव सुग भीर एक इन्सरेक्टर को जांच के जिए सेजा। जांच दोने पर मामबा साबित हुआ और दरका उपाध्याय की ३१२ थारा के बादीन गिरफ्तार कर किया । परम्तु स्थानीय बैश्यों की मदद से उपाध्यान अभानत पर छूट गया । न्याय का पश्च सबदा होते देख कु'॰ सबन्न सिंह को चैन नहीं रहा । वह स्वयं पुनः गामको की जांच के जिए हुंगरण पहुँचे और जनता को स्रवेक प्रकार से कार्वकित कर जी समारान के विरुद्ध अनेक मुक्दमों की साबित करने की चेटा में तत्तर रहे, परन्तु चन्हें सफलका नहीं मिसी । सबलसिंह ने श्री मधाराम के परिवार बार्बी पर भी भावंक अमाना चाहा भौर श्री चुन्नीलाल को बुलावर हर प्रधार से दबाने की चेष्टा की। धन्त में चुन्नीबाल जी ने धपने पुत्र की

बाहर भेज देना 🖺 ठीक समका, जिसका हाल धारी चलकर बदबारेंगे। र्मसार की परिस्थितियों से विवश होकर जब भी मंत्राराम पुनः हूं गरगढ़ बाये को फिर सबजसिंह के चक्र का सामना करना प्रा इराना स्वाप्याय का पुराना आमसा इरा कर दिया गया और १८२ धरा के बन्धर्यत भी मधाराम पर शुक्रदमा चढ़ा दिया गया । १००) की बमानत पर मधाराम छूटे भीर कई महीने की दीह पूप भीर देशियाँ दोने के प्रपास मुजानगर के जिल्ला भाज की दोर्सिंग एम. प., एक-एक पी- ने टनकी निर्देश पाकर बरी कर दिया । (इस मुक्त्रि के पैक्टे की बट्ट परिशिष्ट में दी हुई हैं ।)

#### १७ पं॰ चुन्नी लाल जी का देहान्त

हुं o सम्बासिंह और शुक्ति के कम्य कमारों का रहा देसकर थी निपास के तिया पंच कुमते आता में कामे पुत्र को बाहर पासे माने भी निवास है। और कामकंद देश के वहां मीकरी कराके कृष्य-रिवार मेंम दिया। जुब समय बाद रिवा की बीता की कार मान्य स्थास को कृष्ट्रेगर को की देश कर के कि कि समय स्थास को कृष्ट्रेगर का बीता देश कर कर कि माने कि समय स्थास को कृष्ट्रेगर का बीता देश कर कर किया। इसी समय स्थास का का कि की हमा कर कर के की हुई। देवपीय मीकर की हम्या कुक्केस का का स्थास कर की हुई। देवपीय मीकर की हम्या कुक्केस का का स्थास की स्थास के पिठा माने हमा की स्थास के पिठा माने स्थास कर की स्थास हमा।

#### १=. हत्या का प्रयत्न

राज्य के व्यप्तिकारियों ने हो हुक्दमें में बरी कर दिया, परानु पुलिस के पूर्वों ने व्यक्तिक को अवारता कार्य द्वावनीं स्थेतर या एक दिन आपी राज को तस्ती के कीतम के की अवारता के बार पर पुरस्त हुती सेक्ट पर कारो । व्यापास कियाते की भींद सुख नारी चीर कोर सपाने पर ने वह साथ कहे हुने । कहा जाता है कि एका करने के जिने चारे हुद प्रोचीनों से दस्त वारतावार नी वार्

#### . १६ वीकानेर में बसना

े पडों से संग शासर सीमधारामाने ह्वं गरगढ़ सोर दिया श्रीर पीकानेर







बार १९-१६ से गायने निशंतिन ये वर्षे बाद् बाद शीकानेर श्रीटे है



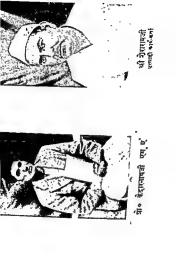

कबर कर बाई चांश में सुजन था तथी। इस कायद्र की देश कर भीड़ ब्रुप्त हो श्रमी, वरन्तु गुबक्ते रवये छीन कर धम्पत हुए। पुलिय में रिपोर्ट करने पर जुमें दफा ३६४ वाजीशन दिन्द के चनुमार जांच दूर हो सथी, लेकिन की अधाराम की बान्टरी वरीचा नहीं कराई गर्व । अचि करने पर खसरीया काशी, सकूर्यया, महमूदिया भीर भावीया मात्री श्वादि हाता सुर्व करना वाचा गया । घटना को देसने भीर कहने वाखे शवाह भी मिला गये, परम्तु पुलिस ने उन छोगों की गिरकार मही विवा:। उस समय नगर का कोदबात कीम मुहम्मद था। कहा जाता है कि कोनवाल चीर उक्त व्यक्तियों का चप्छा संबंध होने व बारय हो शिरवशतो और शावदरी परीचा कराने में दात्रमदील कर दो मेरी देश देश कर संस्थान को ने साथ पुरु अधीना यह नातिस का के किया, तब कारती वरीवा कराई गयी और कश्वात में बुका का वतुमंत्र पारहवा, मोहन साथ तिवादी और मुख्तीघर के बया प्रथम सन्दृष्टिये गये । इसपर भी पुलिय ने बदमार्थी की गिरफ्ता नहीं किया। ब्रामका बहुता देश का श्रीमधाराम के पीछ गुना पर गये और सार प्रत्याने तथा की चलकी देने करी। श्रीयपारास प्ती रका के जिने बीकानेश काईकार्ट में मार्चना पत्र भेमां, खेकि मा भी तरक से मायसे के सारान्ध में कीई मरण्य नहीं दिया राषा

व चुरेशन के समाचार जब बाहीर के दिनी निवार में निवसे वा निवार करवार के अन्ती दान जाएं के किए वे बालगाए आप्ता मान में की मानामा को चुनाम चीए कर दार गुना हम सन्व मान दह हुआ कि नृत्ये हैं दिन दीजान ने चारमारा करनेवामों के नेवाना कर जिला, वर्णके एवने करामाई किये वंकां ही जब अपना में दिना के विकार करने के मान वर्णकर्म कराया करने करा चाला

ार र हुया है हमा है। इस शुक्रम ज परास्ता करियान के मिनार वर जिल्ला चल्ला है की देश है निकार पांचा के रिया। कई दिन इसकात में रलने के बार दुनित्र की इसा प्रोडर के बार्ड की कर हुया। बार्डा कर का कर्य कर दिना होने में बसाता में दूरवार में क्योंने कर दो कर देश करा करा करा का निकास करा के उस हाई की देश में बुद नहीं दिया तब देशके मकत था॰ ३०. म. १६२१ ( मिनिल मं॰ म्म. ) हो ते सी तरी घर्र महाराज को कॅमिल में निमानों करने का निरम्ब हुष्मा मह रेम कर, फैन मुस्मम् कोतवाल के कहने पर, म्यसीया कार्यो १०) में ममाराज के देकर माची मांग म्या। पुलिस वारिकारी को इर कि मामला चलने पर कहीं सारे कारनामें न सुख जाएं। इस मान भी रेपने बाहु जुष्मा महाराजी वकील में दिला महतवाना किये ही भी। इस मुक्तनामों के पह भी मोगी हो कि सहित की उत्ति की साराज करने मामलों में साराज भी मोगी से किया महतवाना किये ही भी। इस मुक्तनामों के बाह भी मोगी हो करा कर मामलों में बेदाजी को चार्यत की बीटा की गयी।

जिस स्वरंग कुट जालाओं ज बधाओं को स्वरंग कर वहाड़ का गया।
जिस समय के दुलिस अस्तरार्थों ने यह नियस सा का जियां
कि जब कभी उनकी हुन्दा होती किसी तरह का बहाना करके।
मयासा की कीववाड़ी में दुखा खेते । हकते साथ ही जहां की भी
जाते सी. याहें, की. का बारात्मी उनका चवरण ही पीहा करता, जिसं
कारय उनको बैयक चीर यह के पंची में बहुत बनाव पड़ने जानी।

# २३. माई श्रीराम की शादी

श्री सवाराम के माई श्रीसाम को बाजु २४ वर्ष की हो बजी पी, इसिबर उसका विवाह करना जरूरी बात पड़ा। हुंनार गढ़ के सास्तर माझच परिचारवसम की जाड़की से भाई का विवाह कर दिया गया, परानु इस विचाह में श्री स्वासाम कर्वनार हो गये। कुस समय बाद दोनों माहयों में मिल कर कहां उतार दिया।

#### २४: घर में फट

भ्रमी तक पुलिस ने श्री मचाराम का शीका गर्दी दोहा था । सी मचाराम की माता और कहिन हुमरान हमें ही दहा करती थीं। पुलीस ने दरा घमका कर माना जी से तमक के वह बहे पकसार्गे । की इस भागर के पत्र मितवा दिये कि मचाराम हमारी हाणा करना चाहना है भीर निर्वाह के बिरु सर्च वहीं देता। हम पत्रों के सार्य । 

## २४. बहन नान् का प्रकोप

माता जो वो प्रविक्त का यह समस्य गरी, वरता यहाँ वहत नात् सरे यंत्र में परिक संत्र महै। युक्तीम के बहुने पर वसने माहे मातान के रिस्ट देश, ४२०, ३२३, ३२९, और १०० वारामों है पायतिय प्रविक्त माहि के पूर्व क्या रिके। यही वर्दी, इदर नातृ में केंग्र प्रस्तामें माता तो सीस भाइता को भी स्था दिया। असमा नै-१० उमी के पार मुक्दमें अनेक धारावारों में बढ़ी, तरामा में तराताम को बहुन परितानियों बीद सार्विक संबद का सामाना करता गि। राजी र साह के कहां से बंग साहद सोमधाराम में दूंगरताइ केंग्री नेतृत संविद्य केंग्र यो धीर पूरी वरह बोकारें, में ही बयने में तराव स्वत्र वहां हो

#### - २६. वलकत्ते का प्रवास

म्मरत कवड़ों के वब होने पर श्रीमधाराम में कलकते जाने का

विधार किया। आई को बीकानेर से दो क्याचार और दुकानरती के कास से जगा दिया था। बजकते पहुँच कर इन्होंने बैदक की दुख पापार खादि करना जारम्य किया। कास जम जाने पर पार्व रामी को जीत किर माई श्रीराम को सी करकज तुजा जिला, तथ बहुमानदास पुथाई को कोती, दर माजापार में कमा किया को को कर रहने लगे। माई को सिवाई की दुकान करा दी गयी।

# २७. स्त्री का स्वर्गवास

युक दिन वैध की स्वपने काम से बाहर गये हुए थे। प्रावकार था। घर में उनको न्ह्री चुल्हे के पास बैठ रसोई का प्रवन्ध कर नहीं थी। इसी समय स्त्री के दाथ की रवद की चृदियों में भ्राग सग गयी। भाग फैलते-फैसते कपड़ों में सभी। हत्री के विद्वाने की, सुन पड़ीसी बीद कर आये, पर जब तक स्रोग पहुँचे तब तक तो हाय-पर बई अगर से जल गये। इतने में टैच जी भी का गये। यह सब कायड देस कर उन्होंने रोगी को भारपताल से जाने का प्रवस्थ किया । मीत का इसाव महीं होता। चरपतास्त्र में सब इन्ह उपचार करने पर भी दसर्वे दिन निकीदेवी का चरपताल में ही मायान्त हो गया। श्रव पोस्टरार्टम का कराष: चला, परन्तु आकापाडा के ब्युनिस्पिक कमिरनर श्री मोहनवाज के कहने से बिना चीरा-फाड़ी किये स्त्री का शव सिक्र जाने पर नीम-सहा बाट के स्मग्राम में पहुंच कर संस्कार किया गया । इसके बार भाई शीराम की कलकत्ते छोद, श्री मधाराम खपने लड़के के साथ हूं गर-गढ़ चारे चौर वहां शाद कर्म तथा जाति मोत्र किया। वैध सवाराम ने बीकानर लौट कर वहीं काम करने का विचार किया।

# २८. शीवानेर में औषदालया

ं के किये वैद्य मधाराम ने साजीसाहब के मुहरते में जी के सकान में अपना ,चीचशक्षय सीका । धीरे धीरे रोगियी का भागा बढ़ने लगा भीर कार्य घटड़ी साह चल निकता | वैषक के साम जब सेवा का कार्य औ जारी बहा। मुक्ताप्रसाह जी क्षेत्र भीर शिवल सारतीय चलां मंथ की शाला के कार्यकर्तामां से दनका भीरक संस्थक रहने लगा।

#### २६. अत्याचारां की दृद्धि

मिं है स्पर्टम हार्डिय को उस समय पुलिय का सबसे वहा सफस गामा गया। यह सींग लेगाल होम मिनिस्ट काशी काम करता था। नत्तर मैं मोते हो जनका पर कारवायार वन्ता, हुकारवारों पर देश बहारा खीर करोक प्रकार के कारवारका। प्रारम कर दिया। मैंकियारी की और से मीलाइन चाकर कोई खादबी भी ध्रम्यी मनमानी करने को। एउच थर से चोते, शिक्ट कोरी चौर पुलिय के चायावारों मैं जमना बहुत की कामणी।

#### ३०. प्रजा मण्डल की स्थापना

#### ३१. प्रजा मण्डल का चुनाव

भी रवनवाई दृस्ट के अकान में ४ धानतूबर ११३६ को रात के म

यते क्षता स्पष्ट क्ष के सदस्यों की प्रयस बैठक हुई, विसमें सर्व सम्मानि से भी स्पारास बैच को क्षयान, श्री क्षत्रमञ्ज दास स्वामी को मंत्री भी सिसा काल बोहरा को कोबाय्यच खुला गया। बाह प्यक्ति भी बीर खुन कर सब कुछ १३ सदस्यों की कार्यवर्शियों बना दी गयी। भी खुन्ना स्माद जी संस्था के सदस्य पहीं बने । उन्होंने बाहराई की

#### ३२. प्रजा मण्डल का उद्देश्य

इस संस्था का लाम उद्देश्य वा कि बीकारेर नरेश की देवता? में शाम्त चीर बंध उपायों द्वारा उत्तरतायी शासन स्थापित क्षिता जाव यह बात चीर राजा के बीथ व में सदस्य पेंद्रा बाते के तिये स्थापित वा की गारी। इस के वार्येवणी प्राजा का करने वह बुर करवा का राजा की क्षण में सर्मा के वार्येवणी प्राजा का करने करने कर राजा की

#### २२. प्रजा मण्डल का कार्य आरम्भ

यमा सवडक के सदस्य बहाये आहे सारे चौर वह सेवा का का चारमा हुया। इतिका बांतवों में सुधार चौर चिपकांती के कारें यक सन्ता के करों को बहायी वर्षुकारे का वरण आही गया। हैनिक चौर सारवादिक वर्षों हुआ क्यार करते होने सारा कमें सवस्य के सदस्य देशांगों में अस्ता कर सन्ता को समासवाय के चौर यो को सम्माने चौर हिमानों के करों को बहानी सुन्ते में। वर्षे यो का स्वामने वर बढ़ा सुन्ता या। हिसान कार-नातों से चार्न दी वंग थे।

> रें ४. मेरिटल वी बार्य प्रमाली - मनका वी कार्यकारियों की अलोने में वी बैटलें हुया । इस बैटलों में रायसम्बद्ध बार्ग, हिलामी पर क्षेत्र वार्य

वाद, लोग-बागों को बन्द कराने, बुखिस द्वारा जनता पर किये ने वाले बन्यावारों चीर हरिजनों की समस्याधों के सम्बन्ध में बार विनियम हुंचा करता।

#### . ३५. नागरिक स्वतंत्रता १

बीरानेर में उस समय नागरिंद स्वतंत्रता तो शाम मात्र केश्रिए भी ीं यी । नगर में सार्वजनिक सभा करने पर रोक चीर सफेद गांधी टोपी माना पाप समका जाता था। गांधी होषी देखते ही गुप्तचर पीठा करने गठे। राज्य कर्मचारी यह माइल नहीं कर मकते थे कि इफ्तरों में फेट टोपी लगा कर भी खले जायं। जनता पर भारी धातंक सामा षा था। पुलिसवालों का धन्याबार धवनी बरम शीमा पर पहेंच मा। गरीव इक्केगले बदि किमी कारण पनिस वालों को उन दे पाते, तो दन्हें कोटगेट के फाटक में के जाकर इतना मारा रवा कि वेहीश सक हो जाते। मारपीट की तुर्पटनाएँ तो रोज ही मां करती थीं। स्थाय का उपहास करने के खिए थीं राज्य की वहरियां, जहां मजिस्ट ट चपनी मनमानी करते थे । येमी चवस्था रिरवत का जोर धपनी धरमसीमा पर था। श्युनिस्पक्त थोई का प्रयन्थ ी बहुत सुराधा। नगर सन्दापका रहताथा, निसके फलस्वरूप निया भनेक रोगों की शिकार बन रही थी । इस कुपवन्ध का वनता पर बहुत बुरा प्रमान पढ़ रहा था। बहु बाह्रे भरती, पर उसमें हिने की शक्ति और साहय की कमी थी । प्रजासवद्दल के कार्यकर्ताओं <sup>है</sup> बनता में शक्ति चौर साहस का संचार करने की चेप्टा धारम्म कर दी l मन सेवक हर प्रकार की शिकायतों को शहब के बहे से बड़े चारिकारियों <sup>इक्र</sup> पहुँचाने समे, परन्तु उनकी सुनवाई वहीं होती थी ।

#### ३६. जिसानों के कष्ट

पहेदारों की क्रोर से किसान की प्रति गृहस्थी पर स्नाग-बाग का

क्यीरा निम्न प्रकार से है:---1--वर्ण होते ही दो चादशी देना ।

-- सन्त उग साने पर सेत में सास-कृत की सफाई के जिये ही बादमी देश।

1-चान परु आने पर चारा और सन्त देना ।

४-६१३र के धर वाखों, दास-दास्त्रयों और पशुधन के बिये गारी का मुक्त प्रकथ करना । ४-गांव का धारा पशुधन गांव वाखों का और आधा ठाउर का ।

९-वस्ती के समय इर दिसान को १६) ६० से ११) ह० से इस सक पहेदार को समान के रूप में देना पहता।

व~हुनके की साम र) ⊏-बाई के हुध वीने के कटोरे की साम र)

१-धुए' की साग र)

इसी प्रकार की २२-२३ आगें किसानों को देनी पढ़ती हैं। किसान करणा प्रशीस कहा कर जो कुछ पैदा करता है, उसे पहेदार रंगने किये और कसीस-दास कादि के नशों में सर्व करने के खिए जान-सर्गों द्वारा पुस सेठे हैं।

३७. पट्टेदारों की दशा

परिता गरीव किसामों से बायाचार करके क्याया वसुब कारे हैं। करमाय स रुपया पाकर उनकी कुदि विगार जाको है और क्यियर ज्या मधीवाती के पूरे कम्मरक हो जाती हैं। यह उसुर क्योंग साने के इपने बारी होते हैं कि कोई कोई थी। सुबह राग्य २-र घोले टक का बाता है। यह कहा जा सकता है कि इस उसुरों में २२ प्रधिशक बार्क-रूप के सुक्ता पूरे कम्मरक होते हैं। उसुरों के सुक्ता की कहानी जाके के हसानों की जवान पर रहती हैं और किसी समय मी गर्य कर बनको पुरित की का सकती है।

#### ३८ उदरासर गाँव ने आवाज उठाई

स्वार्धि महाराज बुंबर विजय सिंद जी के पट्टे में एक उदरासर गाँव है। बहाँ के किमालों ने प्रजानशरक के एकत में यह को करने करने करानों में नी। उस समय पुलिस को पाँकी तर कमर सिंद मामक जमा-दार था। प्राप्त को बहु-विदेशों को इन्हान को केवा तो उदरका साधारण कम को गया था। कपनी आदत के प्रमुख्य उसने एक प्रमाद जी जमन कपनों को किसी गुक्दिमें के बहाने थीओ पर बुखाना और उस के स्वय बजाकार किया। इस कारण्युंकी रिकायक किसालों ने व्हेदार करि उपिय विमाग के प्रकारों से की, पान्यु कोई समय नहीं हुआ। जम गाँव गाँवों की किसी ने नहीं सुकी तो उन्होंने प्रधानश्वक के कार्यकर्तामाँ

गांव की वक्त शिकायत और बांग को खेकर शीवन पीयरी हता नहित है कि स्वारा नहित है पहेंदी है से स्वारा । हुस गांवंत-पक्त की पाते ही भी स्वारा । इस मांवंत-पक्त की पाते ही भी स्वारा । सेसी मांवायदान हूं गांवण होते हुए तुसरे दिन करासर पहुंच गांवे भी सी वास्त्र करा हो हो नहीं है जो वीदित व्यक्तियों के बता बहे हैं । वहां भावित व्यक्तियों के बता हिते हैं पहले हिंदी है जा हो है जह है । वहां भी तीव की पीयरी हाता की गांद कि कानती की पुरित हुई । वहां भावित हुं हा कि प्रति के स्वारा की पहले हुई । वहां भी तोव की जनता पुरु में हुता है । उस गोंव के लिकट की यो वित्तर का नकरात प्रति पहले की प्रता वाद के लिकट की यो वित्तर वाद नकरात प्रति पहले प्रत्य ने अपने प्रता की कानता पुरु मी हुता है । उस गोंव के लिकट की यो वित्तर का नकरात प्रता पात्र पुरु में अपने स्वारा की स्वारा प्रता की स्वारा प्रता की स्वारा की स्वरा की स्वारा की स्वर

दे हैं. फ़ीनीयां पर शत्यावां प्रक्रित के स्वप्याकां की कहाती का एक चीर दरहावं मिखा है। तथे बादर चीडानेट के एक बाद के पहरे मेरीया साम का राज् पर चीरी काने पहुंचा। यर वाजों के पहरे जिए पर बहु गान सान हंगा, पर नूरे होते ही तथा। अग्रदारे की जांच के मिशायि में भार निष्ट महस्मारिक्ट प्रीका में तथे कार के परीव जाक्य चीजीया गामक परावार्व को पढड़ चित्रा : राजपूर चीर की पुनर्तन के निकृषि में मेर्न परावार्व को पढड़ चित्रा : राजपूर चीर की पुनर्तन के निकृषि में परावार कार के परावार्व किए एक राज अग्रदा की सान परावार परावार कार्या चार की प्रकार की साम कार्य की सानी परावार कार्या की प्रकार की साम कार्य की सान की सान

मान बार्श प्रजासकाल के कार्यवर्ग चीन पृत्तिय के बर्मभारे की गर्ने ।

उसी दिन साथे काल को प्रया प्रयक्त कार्यकारिथी की बैठक में इंतित हारा की गयी हरवा की निश्दा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्ती मरवार हारा शोक के प्रयान मंत्री में जांच करने चीर खपराची की सत्ता देने की मांग को कथी।

#### ४०. गिरफ्तारी और यातना

इसरे दिन से पुलिस के अत्वाचारों का दीर व्यासम्म हुआ। श्रीः
 मेपाराम को टांगें चौदा कर स्वदा कर दिया गया। पालाना जाने तयहः

स्थामा माने के समय ही बेंडने दिया जाता था। इसी तरह १-६ दिर तक महाम कष्ट दिया गया। इस यानना मे वैशों में सूतन श्लागी। भेज में मि॰ हार्टिंग ने चाकर प्रशासनदन के कागजों के संबंध में पूड़ा। पर जब मंत्रोपजनक उत्तर नहीं मिला तो वित्रती के कांट की शीर में गोह नार कष्ट पहुँचाया । विज्ञवी के खानने 🌓 गरीर सुन्न पह जान भीर यदी पीड़ा दोती। स्वड़ के टायरों की सार दी जाती। इस प्रकार महान कष्ट ने कौर बेहोरा तक कर उन्न निद्धी क्योज ने बनेड बागड लिखवा लिखे। उस के माथ धाने वाले डी॰ **धा**ई॰ जी॰ गै जवाहर साल मजा मबहस्र के सदस्यों, कोच चौर कागर्ती के संश्व मरन करते परन्तु उनके हाथ भी कुछ न समा । इसी प्रकार १६नि तक पुलिस लाइन से सहान कस्ट देने के बाद 14 मार्च 1884 व धाई॰ जी॰ पी॰ की कचहरी में बुला कर दी व्यक्तियों के सामने दोनों नेताओं को देश निकाले की चाता देदी। (इस बाह्या की नक्स परिज्ञिष्ट में देखिये ) उदरासर के कारड में जनता के बाधावारों डा मयडा फोड़ करने में सहायक होने वासे जीवन चौचरी पर भी 100) द्यमांना हुचा।

# ४१. चार नेताओं का निर्वासन

भी मवाराम धीर श्री खपरण दास के साथ ही बाए सुनान मतार बंकील धीर श्री संख नारायण सराफ को बीकानेर छोड़ जाने की धार्मी थी गयी। यहां पान में रहतने की बात है कि जी साथ नारायण सराब में में बीतनेर पार्यन के सामने में खानी संबा कार कर पाये थे। इस पाना के बाद गुनकर हमं जान की जान में रहते के तरि हम निवासितों के प्रति महानुत्रांगि दिखाने के निवधी कीन कीन पहुँचता है। श्रीवास का मण जनना की न रीक सका। सर्वाधी मयाराम चीर ग्रुप्ता मतार के पर पर जनना कोने संस्था में एकब हो गयी। माई साहर की दिसाई का रस्य कार्यों था। सक्तारी सीकानक जन में स्थिती हमी हमी संपंत्रत को गाड़ी से बाबू मुक्त ससाइ, भी ममाराम चीर उनका सहात परा स्वामी कामाय इस्स बीकानेर को बोल पता देशे । वस ते स्टेमण पर मेंकिन की अकता प्रश्न पूर्व थी थी । वस पूर्व के तारें ते स्टेमण पर मेंकिन की अकता प्रश्न पूर्व थी थी। वस पूर्व के तारें ते स्टेमण का बादू मण्डल गूंज दका । धर्मक व्यावित की वासो स्टेशन कर पूर्व पाने गये । धर्म जुलाकोड़ाल ब्लास को दिल्ली वक साम ही रहें। संप्ता से वस समय दिक्की में धर्मकाल दान सुवालों के मार्ग इसें। संप्ता से वस समय दिक्की में धर्मकाल की स्थित के संप्ता में स्वाध की सी हैं के में रही भी, करा दूम बोलों में धर्मकाल की स्थित के संप्ता में साम की सोमा सी सिकाल की साम हुई। बत्तर समा में बीकानेर में पहले वाले दमल मीमारामीयों की साम हुई। बत्तर समा में बीकानेर में पहले वाले दमल में प्री तिह सी की मान्य। साम में पाययताल वरित वरित वरित्य मान्य गड़ करीत कीर साम हुई। बत्तर समा में बीकानेर में पहले वाले दमल में प्रतिकृत की कीर साम हुई। बत्तर समा में बीकानेर में पहले वाले दमल में प्रतिकृत की साम हुई। बत्तर समा में बीकानेर में पहले वाले समा सम्म गड़ करीत कीर साम हुई। कार साम की स्वाध मान्य, बोल समाइमान गड़ करीत कीर साम हुई। इस्त कीर के बद्धान स्वितिक में ने कि स्वाध मान्य

# ४२. कीन किथर गया

िर्माणी में कई दिन तक रहते के बाद भी मुण्या प्रसाद पहींगा पंचे तरे 1 मर्च भी मारामा बीट कथाया दास दिसार साम-देशांचा में भी हरएक सक्ष्म के बादी जा हरें। क्यांकिर दिन मन पानते के गोड़ जी मारामा पानते शुरू के साथ दिस्सी होने पूर्व कलाने के सिर दाना हो गांवे श्रीर वहीं पहुँच कर मोशांदर के बोज्यारी मजनात मेरेरपी के यहां पहुँच हुए सुन हो।

#### ४३. मान्यादी रिलीफ सोसाइटी में नीवरी

कत्रकते पहुँच कर बैदानी भी तुलसीराम सरावगी में मिले द्यार उन में नौसी के संबंध में बातचीत की 1 जी तुलसी नाम ने मरावादी सीसा- · हटी की रसायन शाला के मंत्री श्री धर्मचन्द्र सरावणी के पास उन्हें भेज दिया स्त्रीर वहां पहुँचते हो उन्होंने स्सायन शाहा में स्स दिण

वेतन के बारे में बार्ते चलने पर श्रीमधाराम ने उतना 🗓 हैन स्थीकार किया जितने में बाप-बेटे का खर्च चल सकता था, बर्गों कि उनी

तो केवल समय निकालना या । कल् समय रिलोफ सोसाइटी में कार करने के याद इन्हें इरीयन रोड के बीवधि विकी विभाग में बरस दिए गया । यहां आप प्रधान बिक्तिता के पदपर बाच्छी सरह काम करते हैं।

इसी यीथ स्वामी सबमया दास भी कलकते पहुँच गरे और हैंग भी के ही साथ रहे । जीवन निवांत के क्षिये धार सदन थियेटर में का बरने जर्ग ।

४४. कलकते की दिश्र दश्हली मीसाइटी के सैनेजर श्री शिव सागर अवस्थी के साथ श्रीमपाराम

की चन्द्री धनिष्टता हो गयी। वे कांग्रेस के कार्यंत्रता थे, चन दौनों की रामनीतिक नियथों पर वार्ते हुआ करती थी । सबस्यी की बन्नाव निवासी, बड़े ही शिलनसार, गृथ्यपारी, सुधारक तथा शीर प्रकृति के थे। द्रंगरगङ्ग के जी बन्नतायस्मल भ्रोसवास, विदार के टा॰सूर्य बंदागई

( निवड प्रेम बासे ), कसकता कांग्रेस के कार्यकर्ता सर्वेत्री स्थाना • बमाद चीर दुगानमाद सिन चादि सं चच्छी घनिष्टता क्षे गयी थी। थी बच्चतःवर स्था हो इन्हें लगय समय पर हर तरह की महद दिया करने थे । 84. बोस परिवार से संपर्क

नैया की मुभावचन्द्र बोज के अधीते श्री दिनेश चन्द्र ची। इनके . चन्च साथी भी मदाशम से भित्रवंत ब्यवसार करते थे ३ इमके साथ 🜓 भी संचाराम नेना ही की कोडी पर भी खाया जाया करने, जिस है भी नेता औं से भी भाव पहचान ही गयी थी।

## ४६. सलकते में प्जामण्डल की स्थापना

गुजाम देश का राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं चप नहीं बैट सकता. उसे राष्ट्रीय जागरण के बिये कुछ न उछ बाद सुम्क ही चाती है। बीरानेर 🗎 त्रिशासित नेताची ने कक्षश्व में वसने वाले बीजानेर विवासियों का संगठन करनेकी सोची चौर चीरे चीरे कुछ सदस्य बनाकर चीकानेर प्रजा सरहरूल नामक सस्था काथम करदी । श्रीमती लदमी देवी बाचार्य को चारवचा जोर थी खचमवा चास को सर्वसम्मति से मंत्री दमा दिया गया। प्रजामगद्रल का दक्तर थीमती लुक्सी देवी के 'निवासस्थान 'गर्थेश अवन' जगम्नाथ रोड पर चाल हो गया। इजा-मण्डल के सदस्य बढ़ने सारी। यहां के कार्यकर्ताओं में भी मुसिड दास पानवी का काम प्रायमण्य है। यानवी जी सरीव मयहल के काम में व्यस्त रहते थे। अवहल का कोवाध्यक भी उन्हीं की चुन लिया गया या। श्रीमती शक्ती हेवी कांग्रेस में काम करने वाली थी। कांप्रेस के बाल्वीलय में भाग लेते के कारण आप की जेल बात्रा काभी पड़ी थी। अधिक समय तक बेल के कप्टों को सहने से उनका स्वास्थ्य गिर गया था. इसलिये वे प्रका संवदस्य के काम में सक्रिय भाग क्षेत्रे में कुछ श्रसमर्थ थीं।

भाग सन स कुछ श्रसमय थी। स्वामी स्वथमरा द्वास भी ६५६विन कलकक्षे रह कर जोधपुर चर्क गयै।

#### ४७. नानी रतृ देवी का स्वर्गशस

यी माराम को रिवीण सोसाइटी में काम करते पूर एक वर्ष में फिरक हो गया था। इसी समय इंतरगड़ से मानी रदूदें की भैजारी का समायत सिसा। उनकी स्वत्या जस समय 10 वर्ष में पुरी थी। नानी स्तू देश की बहुत दिन से यह इच्छा थी कि नका हाह संस्तार भी माराम केहाय से ही हो शोमारी का समायात पार नानी की इस्ता का समयह हो आधा। निवोधिन का स्वत्या में

कापार। तो बावरथ थी, किर भी सवाराम ने बीकानर महाराउ को मानी की सेवा के हेतु एक मास के जिये शाम में जाने की हुनाउठ के सिये पत्र बाज दिया। कुछ दिन बाद ही स्वीहति का पत्र निजा। बसे पाते ही बैध जी चपने सबके के साथ बीकानेर देजिए शाना हो गये । चौथे दिल जब बीकानेर स्टेशन पर पहुँचे तो पुळिय ने इल्डें गिरफार कर शिवा। १ माह के लिये राज-बाह्या मिसने की बार भी किसी ने नहीं मानी। दुर्मान्य से दिल्छी स्टेयन पर कुछ बागरी की चौरी हो जाने पर बाज़ा का कागज भी उन्हीं के साथ पड़ा गयाथाः चन्त्र में पुलिस ने तीन दिन की पूंबताइ के बार उन्हें फ़ीड़ा, तब कहीं वे हूँ गरगढ़ पहुँचे और नानी तथा साता के द्राँघ किये। पुलिस की संगी धर्मी समाप्त नहीं हुई थी। तूसरे दिन हैं समस्चन्द्र गाम का थानेदार कुछ सिपाहियों के साथ घर जा पहुँचा सीर गिरफ्तार कर लिया । थानेदार से सच्चा हाल कहने पर भी उसे विरवास नहीं हुआ। इवाजात की जिस कोउरी में भी संघारांम की रस्ता गया था, यह बहुत ही छोटी और गन्दी थी। गरमी के दिन थे, विना पानी पिये और साना साथे ह्यासात का कथ्ट सहना पड़ा। ठक धानेवार के पास जब दूसरे दिन एक झादमी यह सवर हेडर सीटा कि वैदानी को १ साह तक रहने की बाह्म दे दी गयी है, वब उस नरक से उनका पीड़ा छूटा। इधर मानी का स्वर्गवास हो चुका था। यह धरदा हुया कि दाह संस्कार नहीं हो पावा था, जब: उसे भी मयी-राम ने जाकर कर दिया। थाइ कर्म चादि करके बाप-बेटे बीकानेर चलं शाये । एक महीना पुरा होने के बहुले ही निर्वासित नेता ने कलकत्ते के लिये प्रस्थान कथा और वहां पहुँच कर रिसीफ मोसाइरी में काम वादी कर दिया ।

४≃. पूरांसा पत्र पाप्त .

मोमाइटी में बायुर्वेद सम्बंधी कार्य की सुवाह रूप से 'करने के

कारक मारवाडो सोलाहरी की घोर से प्रयंक्षा पत्र मिला। महामहो-राज्यार श्रीतपुराय रोज के पुत्र डा॰ थी सुरीज पन्त्र सेनने पापुर्वेद ग्रास्त्री तथा बंगाज सरकार की घापुर्वेद फैक्हरी ने परने सर्टीकिंग्ड चंपानी की दिये।

#### ४६, अ० मा० युष लीग

हर्ग दिन कन्नकों में रहने के कारण शीरापासम का सम्पर्क मिक्स निक्षों ते हो यहा था। वे कारण शीरापासम का सम्पर्क स्वित्त में ता निक्सान और सम्मित्त का सामा में मारा करते थे। निक्सान और सम्मित्त कारों में नागा करते थे। निक्स मित्र की स्वत्त का स्वीत हुई स्वत में है। इसीपीक श्री दिनेश बीत की भी का सामा मित्र की का निक्स मारावीय वहा बातार मुंबीर कमा का मंत्री काना पहा। इस के समय से वृत्त को सो की बीत की सिक-सा का मारावीय का बातार हुई के समय से के सामा मित्र की सीत्र का सामा मित्र की सामा मित्र की सीत्र का सामा से की सामा मित्र की सीत्र की सीत्र की सीत्र की सीत्र का सामा से सामा से सीत्र की सीत्र की सीत्र कि सिक्स सी सीत्र की सीत्र की सीत्र कि सामा से सीत्र की सीत्र की सीत्र कि सामा से सीत्र की सीत्र की सीत्र की सीत्र कि सामा से सीत्र की सीत्र की सीत्र कि सीत्र की सीत्य की सीत्र की

#### ४० पुचार कार्य

कुत्र समय बाद श्री दिनेज बीश को एक राजनीतिक कारियो। मंद्रा हो गयी। अब श्री महासम के साई कावले कार्यय तो उन्हों नवारों तियोक सामग्री से राजायत देकर पूप बीध के संदेष में गांवा हा दौरा किया। प्रचार कार्य के सावस्थितों साथने दुपरा, बनार पान, बात मनिक्षा, चावसाइन, कुंचतिवान, सलीपुर द्वार और करी साई का दौरा किया। दौरा कार्ये हुने श्रीमवाराम बीमार हो गरे भीर कार्यका वास्त्र खड़े बार्य।

#### ५१ प्रनः बीकानेर व्याना

र्पेर से कराक आकर स्थापने अपनी बीमारी से खुटकारा पाया और

( 120 ) निर्वासन चाक्का के संबंध में बीकानेर महाराज से जिसा पड़ी धारम

कर दी । कुछ समय पश्चात् ही विना शर्वं शत्य में प्रमते की भारा

का पत्र शागवा, श्रतः श्राप बीकानेर सीट श्रावे । वहां बाहर बारे धपने पुराने स्थान पर-माजीसाहब के महबसे में, बीक्शक्रम क्षेत्र

कर देशक का काम चालु कर दिया ।

# तीमग भध्याय

इस ग्रध्याय में:— 1. प्रजापरिषद की स्थापना, २. नेताओं की विरस्तान्यां, ३. वन-

जाप्रति के लिये प्रयास, ४. अंथेरियरी, १. बीकानेर में विरंगा, 4. सत्याप्रद के बाद, ... स्वतंत्रता दिवस, ... गिरफ्डारियां, १. कार्य-कर्तामों की रिहाई, १०. रेजगी का गामखा, ११.सूठ हुसवाने का प्रवल,

के लिये थीरा।

१२. पुर्विस की जाससाजी, १३. संवाद कावड, १४. यह हुस्सद बार, 14. मजापरिषद का युनः संगठनः १६. श्री दाऊदया**स** की रिहाई, 10. मागीर का सम्मेखन, १८. बाचमाखब की स्थापना, १३. संगठन

#### १. प्रजापरिषद् की स्थापना

१२ जुलाई १६७२ को सर्वश्री रहुवस्त्यान गोयस सीर गंग्यातायण कावार्थ बादि क्यंतिन्यों ने जी शतकप्रज पातिक से कावा तर एक बैठक की मिसमें ज्ञाना अवश्रक के स्थान पर प्रणा पिषट गोणक राज्यीतिक संस्था काव्य की गयी। इस मंदग्य कि धी सुवा-एया सम्मादि भुने नये। संजवका १-६ कावक को रेतने देशमा के निकट ही परिवर का इन्वार को कावा प्रचा शतका दुन बातों को का सिक कर सकता था। ज्योन संस्था की स्थारणा के १० दिन बाद ही १ कारत को भी रचुवरद्याल को स्थारणा है। शिरनाद करके राज्य की स्थारत को भी रचुवरद्याल को स्थारणा है। शिरनाद करके राज्य की स्थारत को भी रचुवरद्याल को स्थारणा है। शिरनाद करके राज्य की स्थारत को भी रचुवरद्याल को स्थारणा है।

#### २. नेताओं की गिएफ्तारियां

ने पुरा प्रशास की जब जियाता का आजा पुरा गया ता व ने पुरा जाकर की दौराजाल जी शास्त्री के पास कहर गये। इसके बाद इन्होंने भारत के श्रमुख शंगों का दौरा किया , और बीकानेर में होने वाले दमन के संबंध में जबता की आनकारी । कहाई । वहूँ माने कार रहने के बाद अपने निवासन - आजा सीह कर बोलोन में - वहंग किए परि तिरस्तात कर निवे पर्य । की नंगा दास कीरिक- ने भी बताईंगे की पाजा को तोहा, आता के भी केल मेज दिने गएँ। वही ना भी र पुत्रद स्वाक से मिलने कायुद जाने वाले भी साज्यवात कार्या रा भी माजार ने अपनी परि बाली और के भी - शीलवां के भीतर पहुंच गएँ। इन कोर्यो पर जेल में ही - जुकदमा बता चीर भी दितन कार्य बोरसा, किला मजिस्टू के सामने की मुख्याई कार्य भी सुप्त इनाव भोरसा, किला मजिस्टू के सामने की मुख्याई कार्य भी स्वाद इनाव भीरसा के। शासन की देख बीर 200) जुनांना तथा भी गंगाएम कीरिक को व सहीने की जेल चीर ४००) जुनांना तथा भी गंगाएम

## २. जन जाप्रति के लिये प्रयास

सरकारी दमल के कारण बीकानेद की दाजगीतिक चेताना सारी सी गयी थी। गाँधी दीनो चीन ल्यूद चहुनने में भी जनसा को कब मानूव दीवा। देगी विगयों हुई दिखलि में शाल्यों कि केश्चंच में दिखार निनियय करना का सात्रा निर्मित्व का संग्राटक करने के लेक्स में करन कराला की दिजी कचार भी। संभव करी बाल दखता था।

देशे समय में भी जगाराम में जनना की तिस्ती पूर्व सपस्या जो किया रहे था गरिनी की मुखारों की जागे। इसे-तिर्भ वार्य स्थापनी की दुष्ट (किया रिप्स के मुखारों की जागे। इसे-तिर्भ वार्य स्थापनी की दुष्ट (किया रिप्स मिला जारी होने कार्या। वस्तान तर्जन के किया जागे दिवारे की स्थापनी कार्या। इसे क्या में होने पर सम्मित्य करें में प्राथमी की स्थापनी की स्थापनी की प्राथमी भी किया की अपना की स्थापनी स्थापनी की स्थापनी स्था

वर किरवारे जाते. में अनगर की बर्वी में कुछ-वर्ष

#### प्र. श्रंधरिगर्दी

राध्य के जिलागों में कही चोधकी कैशी हुई थी। बने से बन्ने क्षेत्रियाँ रिस्तत सेने कामना जिली स्वापात्मक रचना प्रस्ते में समें में ने गाना के काम में कामने भागी सावराण करहन हों को सावरा में में में में किशा जाता के बन्ने काम कि में में में किशा जाता के बन्न कामर के मान की दिया जाता के बन्न कामर के मान की निम्ना की मान की मा

घोधली का पृंद्यां पक्षा हुआ या चौर खुळे रूप मे गरीवों का गडा घोटा जाता । उचित दवाई उसीको मिलती जो धमीर धपना वर्षे की सिफारिश को रखने वाजा होता | गरीव किसी भी बीमारी से कुत्ते की मौत सर जाय, इसकी परवाह श्रद्धपताल के रिश्वतक्षीर कर्म-चारियों को जरा भी नहीं थी। पुलिस विभाग के कर्मचारी जब साधारण समय में ही चन्याय करने से नहीं शुकते, तब श्रव हो राग्य में बहने चाली कम्याय की नदी में भी वह चच्छी तरह क्योंकि न हार घोते। बीकानेर में माल वेचने को चाने वाले देहाती किसानों हो पुलिस तुरी तरह संग करती । अरा भी नानानुचे करने वासे स्वीच को कोट गेट में से जाकर चुरी सरह चीट कर छोड़ दिया जाता। गरीर वर्गं की सबस्था का तो कहना ही क्या है। सध्यस श्रेष्टी की अन्त भी बड़ाक्ष्ट पा रही थी। राज्य भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं ब धी गरीन जमता के कर्डों के सम्बन्ध में सहाराज के पास सबा पहुँचारा सुन्दर बहे सकानों में रहने, खब्छा कपदा यहमने सीर भर पेट लाने वासे सेठ-साहुकार ही महाराज के पास आकर जनता 🖹 सुली रहने के समाचार दे आते । महाराज की इतनी फुरसत कहा जी जनता के कष्टों के सम्बन्ध में सच्ची जानकारी शाच्या करने की चेदा करें। इस ,मकार की स्पवस्था से राज्य में कारों चीर बन्याय, चौरी चौर रिख्य-कोरी को बोखबाका हो रहा था। गरीव किसानों को पट्टे दार, धरदिङ बनवा को चोर, असे मनुष्यों को पुलिस चौर गुपडे लूरने में क्षेंगे 🛐 थे। किसामों को चूसने के लिये जाग-बाग और मृत्ये मुक्दमें सदा मुंद काई रहते । ऐसी हासल में सनता की शिवर और धन्य मुक्तिगए भादि की सुरवदस्था करने के सम्बन्ध में सोचने की किय को पड़ी।

मिरेंद सरबंदा नहीं क्रिक्ष रही थी। चतः भी सपाराम ने चरने महोगियों के साथ स्वयद्ध सारामह बारान्य वर्तन का निरम्प किया। कितानित के साथ स्वयद्ध सारामह बारान्य वर्तन का निरम्प किया। कितानित के सामानित क्षा के सारान्य हुआ। कितानित के सिम्प में पहारी के पीत के सिम्प में पहारी के पीत कर पहुँचा। हिम पीत में सामानित के सिम्प में सिम में

#### ६. सत्याग्रह के बाद

मिणाया करि के बार भी सामगायाय को तेलीयारे के बीक में मिणाया करि बुंबल कोजरावी के गयी थीर बार में मिणिया के बार मिणाया करि बुंबल कोजरावी के गयी थीर बार में मिणिया के बार में सिंग करिया के बार में सिंग करिया के बार में मिणाया के बार मिणाया मिणाया करिया के बार मिणाया मुख्या करिया के बार मिणाया म

-राम भारायण को जमानत पर खुड़ा क्रिया और भानोरी मजिस्ट्रेट है यहाँ मुक्दमा चलता रहा।

## ७. स्वतंत्रता दिवस

सन १६४६ का स्वसंत्रता दिवस निकट चा रहा था। २६ वनसी कि राष्ट्रीय दिवस को मनाने का निरुवय हुआ। जनता को ३-४ दिव 'पहले परचे बांट कर सूचना दे दी तथी कि सच्मीनाथ के बाग में राष्ट्रीय दिवस समाने का प्रायोजन है । इस राष्ट्रीय वर्ष पर जनता से सहयोग करने की वर्णाव की गयी ! इस कायोजन की सूचना मिड़वे ही पुलिस के अधिकारी यं जगदीश प्रसाद और यं गीवर्षन बाँव में भी मधाराम को गुजा कर स्वतंत्रता दिवस न समाने केलिए बहुट कुछ कहा। जब उनकी एक न चली जीन सवाने देने की चुनौती दी गई। इस मेंट के बाद ही बैदा जी चीर परिषद के चन्य बार्फ कर्ताभी के पीछ पुलिस के कर्मचारी लगा दिए गये। २४ जगदी की को घर पर पुलिस का पहरा बैटा दिया गया, सेकिन सक की बीच में पूज डालकर वैद्या की घर के बाहर आ गये। बहुत रात तब रुहर में युग कर प्रचार कार्य करते. हुए यह भी भीला साझ के सार् सेसीसाय तालव पर रहने वासे नागा बाबा के पास पहुँचे । एक पर वहां बातधीत करने के बाद अब औट तो देखा कि सी माई 🕅 पीछे कारी हुई थी, पर दोनों कार्यकर्ता विना किसी शक्षणी के अपने मापने धर पहुँच शबे।

्ष्य नावशी को मारा-काश थ बागते-बातों शी न्यागाम करे बोर्र स्थान चारि से विद्युष्ट हो भागा ची के हायका बाग मोनन वार्य-नेश करे तक बारर निकल दिये । बारने बागामा न कुछ बागा तिरंग प्रकार क्रेंकर कारर में कोश कीर करर से कोट पहन विचा । मार्ग में भी भीगा बाक को क्षेत्र - वह क्षमीनाथ के बागा की मार्ग मारा रसक ६५ पहले हो ने से भीग क्या थी। धी नुबुद्ध दवाब की पंत्रांती धौर उनकी सकती सुमारी सम्बुवाई, स्थामी काशी राम धौर पत्ता बात रामी धारि वार्षकरों की गाई। उद्दिश्य थे। श्री मधाराम ने नवा राम पर रहेंच्य पार्ट्याय प्यत्रेट की गुरू स्टांचे सार में हाग कर जलवेरी राट्याय मारी केशीय कहता दिया। वार्य्यावरात्मा मायत्र नागांत बाद जलता ने स्थामा निरम्य पूरा कर दिलाया। समा निर्मान कर राट्याय साहस पाता अच्छी होता हुएवा कोट नीट पहुँच्यो नावा था, पात्मु बात सावशी के निकट पहुँच्यो ही साहसे पट दुविस ने मोरी। पुक्ति के इस्प्येट्टर इस्प्याया, अध्यत्नी नारामय धौर वार्मित महासित्री के साल थे। इस क्षांप्रधारियों के कहते पर पृथ्य मारी ने सालस्थ साहमाया चर दिया, दिस्स के यत्न स्वस्थ

#### a. गिरफ्तारियां

इतिस मनता वर पाकमण करके ही शान्त नहीं होगयी, कसने मर्र भी मनाराम, पैठ क्रिकेश काल और पन्नाकाल राठी को निरम्पार में क्रिया, कमठा शांत थी। इसने अपने नेतामों को नय पेप भी राषीय मारी के बीच बिहा किया।

ि होनों नेताओं को कोतवाती में बेतारर सकत सकत रका प्राः । मार्न, जी. ती. तीमान बंद कीर दी क्यांत जीत की गोवर्डक प्राः के कोत्यामी केंद्रिकट दूश में में भी प्रतिकर्य को प्रति नगर प्रतात । वर वर कोगों ने देखा कि हमारी बागों का किसी पर सि मी कार नहीं होगा है जो कारणाता हुंद केवर पने गये । बुद कार पा की सामानसम्ब को मी निकास कर केवी मेन दिया पा। यह दोने वर इस नारों करिक्यों को विशिव कोतवाती के राम में केवारर सकत्मक्या दानों में बंद कर दिया। इसरे के भी एका बात करी के अस्मान कोत दिया गया।

ं इतिम की क्षत्री चैन नहीं चा । उसने अने जीवनवास दाने के

सकान की तखाशी जी, ३-७ राष्ट्रीय कराडों को बरामद किया थीर सी दागे को गिरक्तार कर जिया ।

दम नेलाणों को २-६ दिन हिरासत में रखने के बात सदर निवानर में भीमगोदर बाज नातिम के सामने पेश किया और हमदरी गर्ज कर दोगों नेताओं को जेज में साम दिया गया । वहां के जेताने वर की अधाराम को राजा नहीं करने दिया हो ज जहाँने हस सामन मानधीय व्यक्तित को पाने के जिये मूख हदतान कर दी। डीको पि स्नान करने और 3-२ बंदे कोलों के बादर देखाने को हुट देवी गयी।

## ६. कार्यकर्ताओं की रिहाई

राजनीतिक कार्यकर्ताकों को जैस में गये सामान १ जहीं गा हुंग दीगा कि सम्बद्धें में महाराज नेता सिंह का वेहान्य हो गया। । उनके दुत्र की मानू का सिंह गड़ी पर केट । यो महाराज के गाँग पर हैंगी के १ दिन याद सर्वकी राष्ट्रपट दनाक गोवस दाउकाल कीर गोगहार कीराजां के सामने देश करके छोड़ दिया। दुस्ते दिन ही भी भीगा बाव की भी दिशा कर दिया। जैसमों भी नेता वन्द्र सावविया वे व्यक्तिरातों की ज्यादतियों के कारण मुख स्वयन्त्र याद पत्री थी, परन्तु कारिकारियों ने उन्हें भी होइबर सर्वना गौवा हुत्या। याद केटना वीजानी जोकों हुस्तिवियं हर गये कि ये शिशों के विये महाराज के कारण कार्य की तीमर नहीं थे। खंडमें बार दिन बार इन्हें भी जबरदस्ती छोड़ दिया गया।

#### १०. रेजगी का मामला

रिहा होकर भी जवाराम ने चपने न्यीपपाचय'में कार्य बरना चारान्मं कर दिया। इस त्येश कार्य के साथ मार्थ राजनीतिक प्रचार मी पीरे-धीर 'चाल् चा :। दुविस की चप सब की चच्छा क्या सकना चा: पुलिस न्येश मीडे की तम में रो, जिससे देखती वर कोई नवा मुख्यमा दोवर किया का की एस समय कोकारेस में स्टीम मिखाना करिन हो रहा था। मिणी दा माम बरने बांधों ने पू से र साने कर वहां खेना जाएमा करिन होते के लिये कर बहा खेना जाएमा करिया होते के लिये कर समय के की बीत एस समय के का मिणी महाराज नागावया सिंह ने इस पूर्वाचीय करिया समय की कामी की साम करिया होते करिया ने साम किया होते करिया ने साम किया होते की बीत किया करिया करिया के कामी के साम साम किया होते की बीत किया करिया कर

हिमा बच पाने विकासने नाके का पता म प्रधा म प्रधा म है, ही ने वे क्षेत्र म की हुआ बद उस पाने के सामन्य में पूछा । एके मा प्रधा मा का हुआ बद उस पाने के सामन्य में पूछा । एके मा प्रधा मा प्रधा मा कि मा प्रधा में प्रधा में कि प्रधा मा प्रधा मा

वार है वा इकास थया। पुलिस विभाग के साम सम्मास सेसे दान करण बित, सी कारीय समार सीर श्रीकृत्य कार साहि पेटे मी हुए हैं। पां कि कि को समाम से कोने वार्ष के श्वेष में प्रत्य किये की बार पर कोनों की सुमार करा विभा सी मालीया मीरित को करने हुए सर सम्मासक सरकारों की लेए. सी साहि को



3.

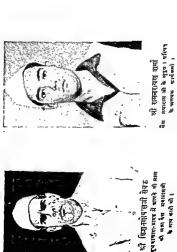

पत्र वर ही जब महोदय ने शीरताम कोतवाल को बाहा दी कि ३ दिन के बनद स्वाराम को देश हिया जाय। तायद वह सिहाई दारीका पत्र में " १ दूसरे स्वाराम को देश हिया जाय। तायद वह सिहाई दारीका पत्र में " १ दूसरे दिन करने तायदे के बाद दो मध्यास भी पूजा १ दान के प्राप्त के परिकारियों के लात दूरी थी। तब को सिहाई से मुख्य पत्र में शिवारियों के लात दारी हों भी स्वाराम की प्राप्त के कि तायदे के स्वाराम की प्राप्त के कि तायदे के स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम की प्राप्त कर दिवारी को प्राप्त करने हाल देश सिहा कि दिवारी को प्राप्त कर दिवारी की प्राप्त कर दिवारी के प्राप्त कर के स्वाराम कि स्वाराम के स्वाराम कि स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम कि स्वाराम कि स्वाराम के स्वाराम कि स्वाराम कि स्वाराम के स्वार के स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम के स्वार

#### १२. प्रलिस की जाससाजी

इषा वैध जी का शुरुदमा दावर या उपर देवाव बाजने 
बिवार
पे भी शमनारायया पर कुछ। मुकदमा दावर किया गया। सामधा
निम्म प्रकार से धाः—

भी समाराम के ज़रूके शामनाराम्य ने सर्वेत्यस्य शुक्कय से ११२) में युक्त इन्हान्यीमा जारीहा । स्वान्त रोक न दोने के जाराव मेरीहा हुया सर साल निर्दा के कामार्गे साहित उपय मुखा ये थात्र भी रहा। पुलिस बाकों ने स्पीतनाहर कीर जारके दोश्य किस्मारास की मिला लिया। इन कोमों ने शामकियान सांगे से मिला कर गया यह-क्या रामा हामकि इन सांगे ने निगन रिपोर्ट योकारेर को कोनवाड़ी में इने कार्य-

<sup>&</sup>quot;रामिकान बहुदरेस्लाझ कीम द्वापा, साकिन थीकारेर मुद्दरसा रेपान ने सिटी कोतवाली में हुनझा दो कि २ माद से कलकपा गया हैगा था। बादे बनत ८४००) के बचे बोट १००–१००), १०–१०) के रे-रे) व १–१) के देरी सन्दूक में छोड़ कर ताड़ा बेर करके चाती

पेटी घरीरत गुद को दे गया था। १०-१०), १-१) भीर १-१) के मोट बिज्कुल मदे थे। शोटों की १००~१००) की गड़ी बंधी दुई थी। मेरे जाने के बाद चावी व पेटी श्रीरत के पास रही । वस्तन-प्रदश्तन मेरे लड़के जगरनाथ यहादुर के पास भी रहा करती थी। में जब कर्त-कत्ते से वापय धाया, तो कपडे चौर नोट सम्दाले, तब माल्म इन कि र-१) के १२००) के व १-१) के १००) कल मिला बर १६००) के नोट गायव है। मैंने चपनी चौरत से नोट कम होने की बादव प्रा तो उसने कहा मुक्ते तो पता नहीं, अगन्नाय से पूर्यो । मैंने जगनाय से पूछा तो उसने बतजाया कि बारसा करीब २०-२१ दिन पहले एक रोड दिन के यकत शामनारायण यहन मधाराम बाह्यण ने मुक्ते चरने वर 🗮 पास परुप लिया और छुटी दिखा कर कहा 🏗 तुमें अभी आप से मार दू'ना वरना घर से काफी रुपया खाकर मुक्के दे। उससे में इर गया और घर आकर १६००) के मोट, जिनमें रू-र) के ११० और १-1) के १०० नोट थे, रामनारायना को दे दिये । जाती दका शमनारायण ने कहा, झगर रुपयों की बावत कियी से कहा तो छुरी से काट दूँगा। भाज दिन भर रामनारयण की उड़ाय की, मगर यह कहीं द्विप गया । यह माजून हुवा है कि उसने ६९१) में गनेरा राम यस्य गोपाल बाह्यक, मुहरूका सखोदियान को हरका, थी-दा सरीदने के लिये दिये हैं। प्रवने पर गनेश दास में तससीम किया कि १२४) राम नारायका ने मुक्के दिवे हैं। उसा समय राम नारायण भी वहां शामवा और गरेश को रचया वासि देने 🛍 धमदाया। मधाराम य रामनाराथण की साजी हालत बहुत खराब है। पूज्राङ् से पता चता दें कि वह १२१) मेरे खड़के से खोले हुए में से हैं। मधाराम उन रुपयों की वापस खे कर इजम करने की कीजिश में है। स्पट देवा हैं, तक्षतीय की आवे। "

पुलिस ने रिपोर्ट पर जुमदृका ३३२ ता॰ हिन्दू का परचा जिल्ला क

वर्षे मह प्यान में रखने की बात ई कि अस्मार चीर कोरयेट के बीच ग्रह्में पूरी दिसा कर प्रमानना बातायां गया था, वर्षे का रास्ता बहुत जाता है। देही प्रारम्य में सब कैसे सेका को करता है कि बातामण को सुरी दिखायों गयी, पर रास्ता चलते बाते किसी व्यक्ति ने देखा तक नहीं। ऐसे पर कैसे माता जा सरका है कि र-६ पर बाजों के रहते हुए पर में से पर हुए करते का १०--१६ दिसा तक पत्ता न चले। हुन बातां से-भी शाह होगा है कि जाव पुनिस्त साथ देती है तो मामशा सरातर कुत

ारिंद शार्ष के जब पुरस्त साम द्वी है तो मामका सारात्र क्यू की दूर भी जारू किय प्रकार किया जाता है। इस नमन के कार पामनाराय्य को मिहानर में युक्तिय ने सिटी-मीनेट्ट की मामका में मामका येत कार देया। जब यह पास येत मी मी मानूस हुई तो उन्होंने भी दूरवर दूराल वर्षात्र की मामूर्य सिनाराय्य को पेस कर दिया, निगर कलदरकर उसे र हमार की मामक पर कोई दिया गया।

वास्त्रात सामका इस तरह पर है कि रात क्रियन गुरुरातेय में सान क्षेत्र के स्वाप्त है है कि रात क्षित्र में इस्ते हैं है है, यह क्रमका आती रचा ट्राइ-७ में है रोड़ से स्वरूट में इस है मात्र सुता कर, सात्री की तर तुर को है रात्र था। गरानी पर ), ६००) के में है नहीं जिसे । सहस्र आपनाथ की दशकी पा। की है पहार (शासनाथपा) कर्ड स्थानमान क्ष्मां, की कोरे, में हो-दे पहार (शासनाथपा) कर्ड स्थानमान क्षमां, की कोरे में है हो का और दिखाकर सर से रुपस मामा दिखा, एक इतका इस्तेनीय मुक्ता एक सुत्र है दश भी, सी भी- इसे स्वरूट इस्त के स्थान को गयी। हीतन काफी से स्थान इस्तुट, जिससे के मुख्या के सीत-इस्त स्वर्ति हथा साम स्वाप्त हम सामद पुरुर्विकारोश की सी दश्तन्त्रामी पुश्चिम है, मिसकी शत्वत मुस्तगीस बारा भी धर मनान करें । न्तीमा मुक्दमा ही इसकामारिय दुरसमामा बम् कक्षकत्ता स्वाना कराया जानेगा । मुस्तगीस कक्कदे रहता है । सर

्षय सादिर हुआ है कि साद्व आई. जी. जी. बारुद में माने इस्त्राप्ताक विवजसमाना है। काइनक रिरोर्ट देग की म बिहाना काइनक स्थिति देश करने कार्य है कि सुक्तम ३६१ को बीकाने क्यांगित कर दिशा जाहे। तेरी शब से साईश को सी किया। बरागण किया के हैं उसके बायस किया जाना की बारुदा हुआ हुम्मान हैं चूरित हुआँ इस्ताल विवजस, गर्मा

दाः का कामित्रक की, इस्मवेषता पुलिस सिदी १६२,६२०,१६.११. गुसा- पीठ सीठ सम्बद्धाता में निस्तव व गर्ने कुसतानी वर्षे वसीगा कह्या मुश्चित कांके सारीदश विद्यत है कि बाद मुगारि सुक्तमा कांग्रेग कह्या कामाण जाहर पहला सारीज का

हुंबर करमाया आवे बीर रुपया बरस्यद्र भुस्तगीयको मिन हुंबर हुंबरसाया आवे । तार १८. १९ ४४

दः र्वं= गोरधन शासमी, र्वा= चार्द्र= बी= पी>

नास्ते मुक्तादिका भारत्माक गिरी सक्रिस्ट्रेड सहर के पैछ हो। गाः १९०७ ए

दूषम चारावय सि.ी सनिर्देश—[ agree ( मैं स्वयंत्र ता॰ १९~१२-१५ इ: चनशर्मिंद की राजधी, सिटी मसिस्टेश सन्दर वीडावेर। विषया । सर्व प्राः कावे के जिये गावेशदाय ने समक्तिय पाने से पेते हैं प्रदेश कर लिये थे और हम जेद को किननराम हमा में विशेष पर प्रदेश कर लिये थे और हम जेद को किननराम हमा में विषया पाने पाने प्रांत कर प्रदेश की स्वार्थ की पाने प्रांत कर पेते स्वार्थ की पाने प्रांत कर पेते स्वार्थ की पाने प्रांत कर प्रांत की प्रांत की प्रदेश की पाने प्रांत की प्रांत की प्रदेश की पाने प्रांत की प्रांत स्वार्थ स्वार्थ की प्रांत स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ की प्रांत स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्

करके हो हो गरी, विका को भी अटे सुकर्म से कवाने की रैपा की गरी। २२ दिसकर १ अप्रेस को पुलिस के पूर्व मोहर जात की सीमाची ने भी मध्यामाम के विक्त पुलिस से विदेश दिखातों, नैपित बात का कहना था दिन्दक जिन सवाराम सुक्त रतन विशास के बात से के गरे कीर बाहे ऐसा पान दिखाया कि से दौरहर १ की से बात में की गरे कीर बहुत पुलिस एक स्वीता रहा। इस बेहोती की प्रकर्म म रैप्टिंगर स्वाही क्या कर किसी रनश्मित का निकासी कराती।

सब्द को पूरा काने के किये पुलिस के वाधिकारी तान नायमंत्रील पीर शीण राम विशोई करने वाले मोहन साब को वह वाधरताल से गोदे । यहां कारदारों पर न्याव हारा गादा कि वेद दर्गेणा में जहुर हैणा किया में, परणु आजे तामदानें ने ऐसा करने से हर्ल्यार कर दिया। का कोगों ने यहां तक दिला दिया कि मोहन साल मुट योसता है, देशे न सहर चीर न कोई मगीजी वस्तु हो दी गायी है । पुलिस ने भावा या कि पार वस्त कर हिल्ल के समुदार समारास पर स्था करने भादि का मुक्तमा चलाया जाया, परस्यु उस के मन्यपूर्वो पर पानो किर महा भागो चलकर १० कारदी १००४ को मजिस्ट्रें ने मुक्तमं को

यह सारी मुकदमेवाजी पुश्चिस के कई बक्तसरों के विरुद्ध की मधाराम द्वारा भवाने जये मुकदसे का जवाब थी। सरकारी बकारी के विरुद्ध मुकदमा जारी रक्तकर उसे साबित करदेशा खासान काम इन महार के सरकार। वधिये से बारवावारी बाहमाँ को मीन्यार मिला, नगर में चोरियों का वांता लग गया। जो मी मतुरन हां कहों की रिपोर्ट कोतवालों में किसाने जाता, उसी पर मार कर पड़िता की सनमानी के साथ-साथ जनता के कह बारे की बा रहे थे। साधारण स्थिति के नागरिकों की इनकत बतो में थी। जान-माल की रखा का प्रदेश सहैद कुक लमस्या कता रहता था। कारवायां के विवस कावात उठाने वांशे श्रीमधाराम के वीहे पुष्टि

भा नहें थे : साधारण स्थिति के नागरिकों की हुउडठ जाते में बी।
जाम-मात भी रवा का प्रत्य सदेव एक समस्या का। रवा का।
स्थापारों के निवद भावान उठाने वाडे औत्थारास के वीचे देवें
में सनेक मूटे प्रवस्ता लगाने, परन्तु वह वैद्य तो को विचित्त में
का सकी। भीमधाराम सरकारी चारिकारियों की सम्यापपूर्ण नीति
का विरोध करते दी रहे ।

१३, श्रीवाद पास्त
ंशी राज्यों के मामसे विचित्त ही होते हैं। स्विकारी-वर्ग भीर

डमके मुंदलगों की चालवाजियां बरावर चक्रती ही रहती हैं। दीरा

राज्य से दीनवरुद्ध नामक मान्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था। वरत वर्ष के बारह समस्त १६४७ से मांक में दश समय के होम मिनिस्टर उद्दर्ग मताप सिंह जी के निरुद्ध गुरू सभाषार निव्वता। बोगों को मेरेद दें कि मीचे विदास संवाद पुलिस सुप्रिटरेचरेस्टर डा॰ व्यस्तवस्त सिंद के व्हर्षे पर पुरू कार्यकर्ता ने प्रकाशित कराया था।

त एक कायकता न प्रकाशत कराया था। "प्यादे ते फर्जी मयो"

"पहजे ही बर्धमान होम सिमिस्टर साहब की निवृक्ति से प्रण संपद्धे ही बर्धमान होम सिमिस्टर साहब के स्वाहकार की से सर्पतीय था, धीर धब दोग्र मिनिस्टर साहब के सवाहकार की पहले ममामधक्त के निवटेंटर रहकद सरकार से मांधी मांग पुके हैं, भी ंग्युक्ति से चौर भी ध्वसंतोष फैल गया है । स्था ऐसी हराम मनीवृत्ति 'के सोग राज चौर प्रजा का अला कर सकेंगे।"

इस संवाद के क्यारित होने पर राज्य के प्रधिकारियों में सत्ववती गव गयी श्रीकोर के महाराज ने २६ प्रमास्त 1२४४ को थी सुपर राज्य वसीय को बुबावर विश्वतारी की प्राचा दे थी। वसील सारव 'हे साथी ओर्गमाशुरावती कीरियक जीर भी दाकरपाल प्रचार की भी नजरबंद कर विचा गया। भी रखबरद्वालक की सुन-समस्तर सीर उनके दोनों साथियों को चतुचाइ से वेरी शावन में समस्तर सीर उनके दोनों साथियों को चतुचाइ से वेरी शावन में

## १४. "यह हुन्लद्वाज"

इरमीति के द्वाक्तेष्य बड़े वेपीया होते हैं। इससे बचना गायाय बाइनी का काम नहीं। बमी-कारी की जम्मु को दो भीती गाँच भी बची क्यान वहती है। इस्ते क्वार के जाल में न फंसना कुँद बानान काम नहीं। यह दिन का जिस है कि वादर मंदिर में दैंदे हुए बात-नीत के सिकालिके में श्री गायादास बीटिक से बेदा जी से कहा कि सहसात बोकानेत ने इस श्रीम व्यक्तियो-व्यवद्यवदाका गोयास, गोयाहम और दिवस्तवाक व्यावकों के इस्ति का त्यादी से कार्य कि ती भी हुएत दवाल जीवकों के जनता के धन की बाग है कि भी हुएत दवाल जीवकों के जनता के धन के तादी मादिर की स्थादमा और बीद गायाहस बीटिक ज्वार दवानिक ये। भी बीदिक नै माराता के वाच्य को इस दंग से कहा कि श्री मयाराम को बह भाषा गादी क्या। यह प्रदान तीनों व्यक्तियों श्री निरस्तानों से वहले भी हिंदा

""ध्याद ते कर्जी अयो" के संबच्ध से शोनों नेदाधों को गिरफारी होने के याद रामक्टरनगर से जी मृज्यनन्द जी पार्शक भी रामुबरदयाझ पोवज का संदेश जाये कि प्रजा परिचद के सदस्य बनावर शुनाव किया जाम तथा तीनों नेतामों की हिहाँई के लिए सन्दोकन चामम हो। जब यह सान तेंव को से कही गई तो उनको भी कौतक दाग हम्पन्दकान होने की बात का समस्य हो चावा। बापने दून पा प्रस्त किया कि पहले तो ''हैट्यहमाश समस्याया गया गा, घर यह वाउँ केते हो रही हैं। हुनकहमाओं पर चान्दोकन करने तथा बनता में उनके सीर प्रस्तायों का विशोध करने का भार बयो कर बहता वा हाई है। यह को सम्दानते हुए लाही महिद के मेयरावजी थारिक कौर सम्प याचिमी ने कहा कि इन पुरानी वालों को मुक्त जाना ही चपता है।

1 2 1

## १५, प्रजापरिषद् का पुनः संगठन

जमता पर लरकारी धारयाचार दिन पर दिन बढ़ते चले आ रहे थे, किसामों के कप्टों की कहानी कामों को फोड़े दाल रही थी और प्रश में चन्याय का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं दील पहती थी। ऐसी भवस्या को देख, एक जन सेवक के कडोर कर्चव्य के वाते, मिन्नी 🗎 जीर देने पर, वैदानी ने पुनः प्रजापरिपद् का संगठन करने का कार्य प्रपने हाथ में सेने का निरचय किया । प्रजापरियद के सदस्य बनावे का कार्य प्रारम्भ ही गया । कुछ व्यक्तियों के उत्साह से सदस्य संद्रया काफी वड़ गयी। वद जनवरी १६४४ का दिन था । जनता पर राज्य का सार्तक वा ही। भतः अस्मर गेट के बाहर गोबोलाई लखाई पर प्रजारांत्यर के सदस्यों की बैठक का भाषीजम गृह रूप से किया गया । अरहाभिवाद्व भीर राष्ट्रीय मारे सगा कर स्वतन्त्रका दिवस की दस्स पूरी की गयी। सदस्यों में पुक नया जोश और नयी उमंग दील पहती थी। डक कार्य 🖢 बाद सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निरवय हुमा कि प्रजापरिषद् का समस्त आर श्री समारामधी को सौर दिया े बाय । पहले तो वैदाती तैयार नहीं हुए, परम्तु बाग्रह की बहुता देख क्रमको भार स्वीकार ही करना पहा । सन्त्री श्रीर कोपाध्यक्ष वा पुनार धारों के खिये टाल दिया गया। राज्य की स्थिति को देश का

सद्दर्यों ने यदी ठीड समका कि केवल प्रधान का नाम ही प्रकट किया बावन

🞹 भार के पदने पर वैद्याजी ने व्यपने व्यन्य काम बन्द कर दिये भीर प्रजापरिषद के कार्य में पूरी सरह साम गये । परिषद के पुत्रम्गठन सम्बन्धी समाचार खब समाचार-पत्रों द्वारा सरकार की विदित हुए रेव राज्य के गुसकर भी सवाराम के पीछे रहने समें। इन लोगों की राबाह न करते हुए परिचद का प्रचार कार्य खुले रूप में चलने लगा। किसामीं की कट्या कटानियां सुनी जाती; उनकी प्रजापत्पिद के **रहेरद और कार्य' प्रशास्त्री के सम्बन्ध में जानकारी कराई जाती। रेशकों में दौरे कर-क**र के संगठन कार्य बढ़ने लगा। अब क्छ मीय मन गयी तर एक वक्तक्य के द्वारा जनता चौर शरकार की न्यष्ट रूप से सुचित कर दिया शया कि प्रकापरिधद का प्रथम उद्देश्य सात भीर वैध क्यायां द्वारा अनुता का संगठन करने का है। संगठन कार्य धेने पर ही दूसरा कदम उठाया जायना । संगठन में सफलता दिसलाई देने पर सजापश्चिद के कार कर्ता प्रापसी वैदक कर प्रस्तावी पर तिथार कर उन्हें श्वीकार करने छा। भी रपुषर स्थाल बकील और श्री गगादास कीशिक में रिहाई के सम्बन्ध में भी बावाज उठाई जाने समा ।

#### १६, श्री दाऊदयाल की रिहाई गिरफासी के कुछ समय परवाल मलेरिया बुकस ने थी दाऊदयाल गिरार्टीकी का गेरा को समस्त के कारण उसकी हालत विस्ता-जनक

लिएकारि के कुछ समय परवाद मजीदया बुकार ने था राजरपाथ बारार्य की. मा थेरा : बीमारी के कारया उपकी हाजत बिसता जनक ही गयी : बारार्य की कार्यपाइ से बीहानेर के घरवताज से खाया गया ! चन्त्र में सरकार ने उन्हें होड़ देना ठीक समस्या !

#### १७. नागीर का सम्मेलन

वोषपुर राज्य खोक परिषद का राजनीतिक सम्मेखन नागीर में रीने का निरुष्य हुआ। उस सम्मेखन में बीकानेर के कार्यकर्तामां को भी जारमेंदित किया गया। बीहानेर से सर्वेशी गयाराम, भं- मीता खाल थोदरा, मूं औरमाम, मुख्यानपर्वेड, माणोविंड, बंगावात वराव्यर, राममार स्वय, सेरसाम, जीवनजाल हागा, बीराममाणार्य के एन्ट्रे किरानगोपात उर्क गुट्ट महाराज चाहि व्यक्ति नागीर गरे। सर्वे स्टेशन के निकट की धर्मेशाला में कहराया गया। बाहर से पहुँच्ये लां क्यांत्रियों की सुविधा का पूरा ध्वयन्य कर दिया गया। या हमा सर्वे विश्त समागा हुन्या।

वाबत सम्मान कुछा।
सम्मेतन परवाल के मुख्य द्वार पर धनागरीद भी बालकृष्य वीरसा का एमारक बोटी के कोर्टी के कोर्टी के रूप में बनाया गया, जिस पर उनका चित्र भी जना दिया।। ग्रम्य द्वार भारतीय नेताओं के साम पर बने थे। परवाल तुनर

लोकनायक की अवनाशंत्रण व्यास के साथ सर्पंधी कर्मैयानार्य येग, गोपीहरूज विजयनार्थित, सुमनेत जोती, नामेतीकास सारि सारे। सम्मेतन में मान की के लिखे सार्थ गुरुद्धा बहीदर राज्य की क्यारें भी का मगीर के कस्के में प्रतिक्ष नागीरी वैजों के रच में दिश का जलम निकासा गया। गाजा-माता, नागीरी वैजों का रच, घोरी ना कम्पार्थ, राष्ट्रीय नामें की भूम तथा बायु में बहाती राष्ट्रीय मायडे जलूस की शोधा और कालता के बहाता हो में बहाती वहार देवे थे। आमें में कई स्थानों पर स्वास्त किया गया।

भी नयान जो की कायपण में तीन दिन तक अधिरेशन हुआ। दे इस बीप हों सर्वेश्वा मुमनेश जोशी, शक्यात, समुराहास, स्कोडक रहमान (कामोर) कर्यवालास वैध (बीकानेर) वारि, कै सहस्वपूर्व माराव हुए । अधिनेशन सातन्द्र समात हुआ। जन्म सरकार के बालुसों ने नागीर में भी बीकानेरी नेगामों की

ि । वारानाथ रायक स्त्रीर केदारनाथ निश्न से कई बार वर

चेपाकी कि निजी बातजीत के बीच पुणचाप पहुँच हुछ न उन्हें शानकारी 'प्रास्त की जाब । परन्तु केंद्र खुळ जाने पर उन्हें 'कपसानित हो प्रजाशन करना पटा।

भी सपाराम प्रान्ति देशाओं का भागीर जाना वेकार नहीं रहा। पी पहुँचकर औ जननाराया ध्यास जारि नेशाओं से बोकारेस की उन्होंतिक पार्वि विधिक स्थानक में पूरा विकार विनित्तम को साथा बोकारेस में मार्पारिवर का कार्यालय जोताने के जरन पर श्री प्यास की यही तम सी कि परिवर का कार्यालय जोताने के स्थान पर ऐसे वाधनावक की स्थानना की जाव जहां जनता आकर समाचार वर्षों को भी स्थानना की जाव जहां जनता आकर समाचार वर्षों को एना की

## १८. वाचनालय की स्थापना

(द. व्याचनाव्य का राज्य के तेतावाद में राष्ट्रीय योगावाद स्थापतां वृद्धार विद्यार में तेतावाद में राष्ट्रीय योगावाद स्थापतां के तावाद के कांव की मान-दिश्य के नाम पर यह के कांव की मान-दिश्य के नाम पर यह के कांव की मान की देशा था, सम्बंदि के नाम पर यह के कांव कार को हो का प्रति के नाम पर सावाद कि ही जिलकर आईदान विद्यार के भी विद्यार के की कांव की की कांव के नाम वायु-स्वाद में मूर्वित कारी । साविकादियों के कांव को हुए तथा पुरित की स्थापतां की नाम वायु-स्वाद में मूर्वित कारी। साविकादियों के कांव को हुए तथा पुरित की सुरक्षित कार्य की सुरक्ष करा के नाम को हुए तथा पुरित की सुरक्ष की सुरक्य की सुरक्ष की सुरक्ष की सुरक्ष की सुरक्ष की सुरक्ष की सुरक्ष की

## १६. **सं**गठन के लिए दीस

पीकारेर प्रमाश्मित् के संगठन कार्य में गति साने के लिये भी स्वाप्तम ने दुष्म कार्य-कर्वाचों के साथ में केल हूं गागर, गाण्या भीर सरार शहर आदि कर्यों का जब दोग किया तो जाण दुष्मा है गोण का जाता पर इतवा बार्लक है कि प्रमाश्मित का तरस्य वनने में रने पर बाजा है। हु स्वाप्त स्ट्रिक्न पर श्री बच्चामा ने जनवा ( 184 )

को स्वथिक सँग करते हैं। जनता स्थवा, चीनी चीर सन्य मात्रर वस्तुक्षों की कमी के कारण बहुत हुसी है। सान्य के गुप्तका व भी भींदे समें हुए थे। उसके और कुछ हाय व खगा तो एक गुप्तर ने भेराराम व्यास को चोला देकर परिषद की रसीद 📲 में से ६ सफा की फाए शिया। रखनगढ़ चीर सरदार शहर का दौरा करने बाद परिपद के कार्यकर्ण बीकानेर खाँटे। इस दीरे में इन्हें बहुन हुआ कि शहरी जनवा के मुकाबिसे किसानों में कुछ प्रविक चेतर थी । वीकानेर खोटने के कुछ दिल बाद ही शी समाराम प्रपते प्रकृ रामनारायण को साथ शेकर राज्य के देहातों का दौरा कारे-कारे र्गागानगर पहुँचे । जनतामें परिषद का कुछ प्रचार करके प्रमा-परिपर की र्गगानगर गाला की स्थापना हुई और रावमाधीसिंह की प्रधान वर्षा जीवनदृक्त शास्त्री को सन्त्री चुना गया । यहाँ सफलवा मिछने पर र्गगामगर के देहालों में प्रचार कार्य चाल हुआ। इसके परचात 📶 ही रावमाधीसिंह धीर की रामनाराध्या धनोहर मंडी पहुँचे, बहा उन कोंगों ने प्रवासी बोकानेरी जनता से प्रशापरिवद का प्रचार किया । भनीहर के बाद फलका भीर पंजाब के सत्य स्थानों में प्रचार बार्य किया गया सथा सदस्य बनाये गये । गंगानगर होते हुए बीकी हैर खीटने पर श्री संघारास ने नगर में प्रचार कार्य जारी रसा b दीरों का फल स्पष्ट दिस्तलाई देने खगा । जनवा में

भागते कहाँ को प्रकट करने की हिम्मत का गयी।

# चौथा अध्याय

इस द्यायाय में:---

1. दुधवासारा कायड, २ ठाकुर सुरवमक्ष के प्राचाशा

श्रूस्त में प्रचार, ४ स्थामी गोपाज दास जी ४ बीडानेर मेंप्रवार

मान निष्ट की भूख इरवाल, १४ सान नेता रिहा, १२ हाम निर्द मगर गीमी कारड के यायकों से सेंड, ३६ भी दीरा बात बी बीकानेर में ३१ रिहाई के बाद की वैधानी का कार्य (

🐛 दुधवाकारा पर वक्तव्य 🖭 श्री इतुमान सिंह 💰 गिरक्तारी 👢

पुर्तीस के अरवाचार, ६ जेल में रिश्वतकीरी, 10 मुक्दमें बास्ताण 19, जेज में धनशन 19, शिरफ्तारियों का दौर शारी, 12, श्रीहरू-

#### १ दुधवाखारा वागड

राज्य के किसान बहुँदारों के छुत्मा से बीहित से श्रवश्य, परन्त भागा डराने की दिस्मत उनमें नहीं के बराबर थी। हाल में किये ने दश्यर से जनता में बुद्ध जाल जायी। इसी बीच दुधवारार के क्षमामी हिसान थी हुनुसान सिंह खन्य क्लियामों के साथ पहुँदार

कमानी कितान भी दुनसान सिंह कृत्य किसानों कसाथ पहेदार पुरुवन्त्र सिंह के प्रत्यावारों का वर्णन वैद्यानी से बरने ४ जून १६४४ भी पीकानेर जा पहुँचे। किसानों की वेदलकी, सुट पुरुदमों से तंनी, मनानों का पुनिना भीड किसानों के पहुल्यन को चोटी घाड़िकी

रिपी करूप कहानियों उन्हें सुना कार्ती कि उन पर माधारण करने दिखान की हो बाता था, परन्तु थीं न सन करणी। उन कोरी न नहता चा कि हुन करों के सन्दर्भ में बीकार्तर के सहराज केरान भी पड़ेक हार्यनान्यप्र क्षेत्रे गरे, परन्तु उत्तका कोर्द्र स्वरस् पिटुका। उन कोरों के कांच करने की सांत की चीर कारमानन

पाल महाराज से फरियाद करने माउयर याद पत्न दिये।

तीन दिन बाद शीमप्राराम, शी स्थायाता उपाध्याय और भी

करायात्व्य से साथ देन जुन से तार को पुश्चावारा रिटेस्न

पूँच गये। गैमानगर के शी माधीशिक को भी नार हारा युक्ता भी से

पिया। देशम से गोन द जीम दूर था, खन. डिमायी मां उद्दे से का

वीरा। देशम से गोन द जीम दूर था, खन. डिमायी मां उद्दे से का

वीरा पत्न खुर हार गरे में मंदि भी परीताबा द र पूँचे। गुज्यस्

मिना बा मूर भी उचके तीहे समा हुना था। प्रकाश मी मां प्रकाश मी

ाचाले ने यह बह बह हम कोगों नी बारो नहीं दहारे दिया कि परेशाता के मातिक सेट की बाला है कि वरेट देशी वालों को न देशी दिया नाम कुछत समाकोत वर भी वह किसी वहा माने नहीं हैंगा हम सब कायर को धर्माताला में दहार हुएता एक व्यक्ति हैंग हैंगा हम सब कायर को धर्माताला में दहार हुएता एक व्यक्ति हैंग के पूर्व भीटों के सामने को हम व्यक्ति पर सो जाने के बहा। धीनों के पूर्व भीटों के सामने को हम व्यक्ति पर सो जाने के बहा। धीनों  पण्डियों तथा पाँड़े संगे गुप्तकर मोहनसाक्ष ने वहीं सापन बना दिग, परन्तु भीद नहीं बाबी।

मनात होते हो एक राहगीर-रिसान से बता वृद्ध कर तीने बार्यक्य थी गलपत्र दि बुदानिया के महान पर पहुँच गये ! हुन ब्रोगी को रहुँचे इप रेर भी नहीं हुई थी कि सोहन खाळ पांडे और पुत्रीस पीठी वा समादार यहाँ जा पहुँचे तथा सरी धमकाने ! सब दन सीमों से सान-साम कह दिया गया कि दूसरों के दुखों की सुनने का सबकी प्रापितार है, हुम्हारे जो मन में भावे वह सम करो, सब वे वहां से हुई की खाकर लिसके । उसी दिन राव माधी सिंह भी ग्रांगानगर से धाँ गरे भीर जांध बारम्भ कर दी गईं । निस्नविधित किसानों के बरिरिक मी कई व्यक्तियों ने कामनी कह कहानी कही:- (१)-बॉट्र-जार ( २ ) गयोध जाट, (३) गंगासाम आट, (४) चेतन बाट (१) साबा-राम (६) भूरा राम (७) खल्हराम, (=) भारर (४) हाना राम (१०) गायपतिराम (११) लुखां राम (१२) मुखाराम (१३) गोपांडराम

(१४) नरविंद्द राम (११) रामवाङ । 🐃 🚈 🔑 राहित्

ं. २. ठा० सरजम्ल के ब्रत्याचार

किसानों ने परिषद के कार्यकर्ताओं की बतलाया, कि इनारे मकान भीर र-४ हमार की खागत के कवड़ों को प्रत्न कर , जिया, गया है। यह इयह ही जीवन का सहारा होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पर किसान चौर उनका पशुधन पानी के जिए १२ महीने निर्भर ,रहता है। यही गड़ी, जीवन निर्वाह की मुख्य साधार जमीनों को दीन कर सेवें को दे दिया गया । इसके साथ ही पराधन ,की चोरी करा कर जि गरीयों की बसर पर बात और मारी जाती है। यह कष्ट देका भी जब शांति नहीं होती हो। किसानों पर सुठे सुकद्मे चडा हर, छन् मरसक ता करने की चेष्टा करके गाँव से निकल आने को चाच्य किया दन सोमी का कहना था कि बाइर साहब महारात है





वनाब सेकेटरी हैं, ऋतः वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती ।

वरों मोधाराम माझाव पर हुए कावाचार का उदाहरका दे देना प्युनेयन करिया। मोधाराम का कहना था कि दान सहमाजकिय है रिता के साथ मेरे दिशा मेरासाम मध्या जी गये थे, जहां ठाइर केरत के रिता ने उपकी २५ थीये जारीन दान में ही। धप उत्तर दान भी अभीन को इंतिकट एक लेड को दे दिया गया चीर एक एटा मुक्सम पैसा का परिकार से १०००) जुमांना करा दिया गया। यहां यह बाग प्रमान सरकार से १०००) जुमांना करा दिया गया। यहां यह बाग प्रमान संस्कृत की है कि जारीन का दान कीरा जवानी म होकर भीचे विचे एकन्यम के इस्ता हवा था:—

मिकतु गहुर दावालिंदू जी—में सम्बन् १३२३ में पैतक औ गा जी गया मृत मेराराम माम्रक्त को साथ से गया दृता भी गया के या पीता के अपात जह दोली बीधा वयीच दीनो, भेराराम पर तुम्बी के देटे ने दीनो हु: वह दोली भी नया जी पर दीनो हु:। इस्ता दुस्थीका कोई कमान नहीं लेसी : इसकी साथ व्यद्नपुर मीक में मृत्योग कोई कमान नहीं लेसी : इसकी साथ व्यद्नपुर मीक में मा गोरपी हास लेड में दीनो हु। बाबत सरक गळह सामी "त्या मुरी । के : १३२६ ) हु: व्यावस्थि, करदिस्था सरी क. सुर।

भा• गंगा राज सा• ससाबा धान

र्ष भरी गायाची को धुनने के बाद भी सकाराम जपने सापियों है बाद गांद का निरोज्य करने तथा बास्त्रदिक रियति को देखने विक्रते । उस समय बहाँ की भाषादी क्षयभग निम्न प्रकार थी:—

ाउपूर्वो के सदाल २९ ।।उपूर्वो के सदाल २९ तार क्षित्रावों के स्रकान १२२ व्याप्त देशा स्टब्स स्वाति चाले १२० वर्गोस्पति साहुकार ४ वर्गोस्पति साहुकार ४ इत् इजारपति सेठीं धीर धन्य खोगों के सकान भी। इमलोगों को गांव में फिरने पर ज्ञान हुझा सि ३० महागें। चमारों को ठावुर सा० ने जवरदस्ती निकास याहर किया है। इस

कार दुख इनेलियों भी साझी करा की गयी है। यह भी बडज़र गया या कि 12-12 चीर २०-२० रुवरे की कूरी बडज़रा पर सकर का सक्तवा निजी चारिस्ता को बेच दिया गया। गांद के चनेक व्यी-म्रात्वाचारों के कारण गांव सोइ कर माग गये हैं।

स्व बारों के पूर मीना होती है, परस्तु ऐसा जान ववा व कि ता- स्ट्रामलसिंद के कारवावारों की सीमा वहीं थी। दूर प्रकार का पानी हरुवा जारी है कि उसे पीकर पड़ा ७५% रिके थी। उस प्रकार १-२ वर्षट के कान्दर ही करने में किनक वदी निमने कारता है। जनता ने पीने का पानी प्रकार करने के लिये कृदर और तावारों का निर्माण किया है। यहां यह सोच कर किसके रोमाण्य जी व है कारवें ने कि जार के पूक्तमार सावारों पर करना करके गाँव अवार्ध के उसके प्रकार हा तक्ताया। मुक्ति है कि जब बुख पाकर कियान बहुत ने किस कारह तक्ताया। मुक्ति है कि जब बुख पाकर कियान बहुत निकार कारह तक्ताया। मुक्ति है कि जब बुख पाकर कियान बहुत निकार कारह तक्ताया। मुक्ति है जिस बुख स्वार्थ निर्मान की मी मार्स समय निर्माणी है, सगर सांस्त लाने वाचा निर्माण के परवाह नहीं करता।" यह भी जारह हुवा है कि प्रकार सांस्त की

हम पहले हीं कह चाने हैं कि प्रधानाता को जनता के क्यों वा पार न था। पुलिस को भीड़ीचाके रचक के स्थान पर सक्क को हुर थे। एक समय पुलिस को चीड़ी गांव के बीच ऐसे महान में में निसके पारद विशास डुक्ट है। गांव की बहु-मेरियों को वार्ग वार्ग मेने जाना हो पराच चीत उसके साथ उन्हें बेरुज़्यों मी साथी वार्ग थी। साथे दिन पुलिस को चीड़ी पर बळाकार-कायद हुना ही करी। बहु साने जब सार सनुभाई नेहता के धान में वहीं, पर वर्ग के

भागम किये गरे ।

एकर दुनिस की चौकी गांव के बाहर पहुंची थी। कहते हैं कि दुनिस भौकी पर होने वाले ब्रम्मामी के कारब ही अवस्थितों का नहल हरा दिया गया। क्यानिकासी चीर अवस्थितों के सतीत्व मट करने की रोमरी कहानियों को बहुते व चौहराना ही हम औक सममन्ते हैं।

ंशोगों की जवानी मासून हुव्या कि तुभवाकारा के क्षेत्र मनुष्य गरि पारण किरे हुए पास्तविक जों हैं। वह लोग जून के प्यासे वीर पारणपारों के भूते हैं। किसानों को वेयस्तर करके वह बड़े मका परीर ३१०-१२० बीचे के नीदर बना जिये गये हैं। सामाजिक वीवन की मुस्लवस्था को नांव में जहां भी नहीं हैं।

किपानी के करते का सच्चा किया चारणी चांकों देखने के बार भारों कार्यकांत सार्यकाल को दुधवालारा स्टेशन कीर वहां से चूक पहुँच कर पदाम कोळारी के मीहरे में जा उहरे।

#### ३, चुरू में प्रचार

पूर पहुँचकर वैद्याजी अद्भावने काश्यत में आकर पं- बर्गाअसाई भाषाने से अज्ञापित्य को जावन स्थापित करके के सम्बन्ध में मिली। राप्ते में स्वाप्तिक स्थापित करके के सम्बन्ध में मिली। प्रेच कार्त्रोमों को यही गांव में कि आज्ञापित्य के स्वर्त्त्व वमाने का कार्य से समी जारी कर दिया जाय कीर तक कुछ अधिक सदस्य में कार्य का स्वाप्त कार्य स्वाप्त कार्य कर ने में दिव पूर्व में स्कृते के बाद कार्यक्रमां कार्य कार्य स्वाप्त । अपनः ने ने दिव पूर्व में स्कृते के बाद कार्यक्रमां कार्य स्वाप्त । अपनः ने में दिव पूर्व में स्कृते

#### ८. स्वासी गोपालदासञी

यहीं सर्पतिकातिकी समा के संस्थायक स्थापित स्थापी गोराबदास भी का जिक कर देश खतुषित न होगा। स्थापीति को योजनेत के प्यन राजनिकिक चड्डपण्य सामलें में निस्स्वार किया गया भीर हम्मी सजा दो गयी व सजा कारने के गर पाण खोकतर हुन्द्वार के स्थापित में रहने बधी भीर वहीं स्रापका स्वर्गणास हुया । हिनकारियी समा के मन्त्री श्री बहर मी मी पदयन्त्र केस के स्रोशियुक्त स्वीर करबी सजा स्रोगने बाजे वरे हुए देशमक्त हैं।

## शेवानेर में प्रचार

येथ जी जब प्रूर से योकानेर खीट रहे थे तब राज्य श्रीकार्ती ने भी रपुत्रदयाल जी वकील को नशरवनदी से रिहा कर देश निवादे

की बाजा देरी।

क्षेत्र बाकर भी मधाराम जी में युववाशों में किसानी रा
दोने बाके बावश्वकरों का अवदाशोइ काश खारम्भ कर दिया। सना भार वर्षों और युवे परणे द्वारा जनका को पूरी जानकारी करहे गयी।

करना में नदी बेनना दिख्याई देने खारी। नगर में दर स्वक्ति में दे से राष्ट्रीय नार मुकाई देने थे। राष्ट्रीय वाचनाक्य में भी वाक्ष में संक्या दर गयी। जनना में क्या जीवन देकता तरकार को बान्दीकर करने की खारांका होने खारी। इसी, समय एक दिव भी मखाम परने कार्य तेरामा के साथ दिख्यों गये खीर वर्षों जा तर देशी तरक याब दरिय दे अन्तरी को करानी को बार कर में साथ स्वाव मान के स्ववत्र स्वाव स्ववत्र स्वाव स्ववत्र स्वाव स्ववत्र स्वाव

## ६, दुधवासासा पर यक्रव्य

की म्हण्यों को हाव के स्वतुसार बेवारी बोडाने। साहत को पुष्पाच्या के स्वाचार में हिसा और वादे थे हिसान 5 सर्ववादीयों को तरक से पुण व्याच्या विषयी कि दिसाने की पुरावादियां किएकों को सहामा है और दिसानों को वार्त पूरी हैं। इस सरकारी विच्याय को तरक सब को स्वतान्त्र से पुष्पाच्या की पिया के स्वतान्त्र में तिल साहत्व का स्वच्या दिसा, में देश के सके

रता स मर्गायक कुळा ---"बीमानेव बंगम कारार्टिका के अवास की समाराम की बैच है एक वनस्य में कहा है कि बीकानेर सरकार ने अंग्रेजी-पत्रों में दुधवा-भारा की स्थिति के सम्बन्ध हो जो जिल्लाच्या अकाशित की ई यह यहां के हिसोने। पर की गई ब्यादती यह पर्दा ढाळने वाली दै भीर उसमें मुख्य परन को सर्वधा उपेदा की गयी है । सरकार ने कहा है कि कोगों को, एक विशेष उद्देश्य से बड्डांस्सी गयी फौत के सम्थन्य में रिकायन है, सब कि वास्तविक शिकायत यह है कि उनकी प्रशमी अमीनें अप्त करसी गई है। मैंने इय सांद में जाकर स्वयं जांच की है। मैंने चौर कागड पत्र भी देखें हैं। मेरे पास इस गांव के 14 क्सिन 'धपनी शिकायतें से कर आये थे । उनकी जमीने, पुरामा करता होने पर भी, दवा सी गयी है। ठाकुर के पूर्वजों ने एक ब्राह्मण को कवाओं यात्रा की समासि पर २४ बीवा वर्मीन प्रदान की थी । यह इस भूमि से पटा होने पर भी बेदलाल Mi दिया गया है। ये किसान साबारण दैनियत के हैं। जप्तत्रमीनें पनेवाले प्रभावशास्त्री समीदारों भीर वहें सेटों 🖥 मुकावलों में गरीन किसान हार जावरों। मरकारी जिल्ली निकाल कर इस भीर मन्याप पर परदा डालने से काम न चलेगा। प्रत्येक शामले की डवित मीच करके श्याच क्रियां जाना ब्रावश्यक है ।"

पैकारेद राग्य जानारियर की कार्यकारियों ने भी एक मस्ताय में कार्य कार्यकारिया के भी एक मस्ताय में कार्य कि "दुष्प्रसासार के किसान वहाँ के शब्द एस्टरमार्जिक ने कार्यकार के कार्यकार के कार्यकार के कार्यकार के मानति हैं। उन्होंने उनके कार करने में सुर्पे खेड दें कीर वहाँ में हमरे खेड दें के वार्य में मानति ने में ही शह्य कार्यकार में मानति ने में हमरे खेड दें के वार्य में मानति ने में हमरे खेड के मनता में में स्थाप के मानति में मानति मानति कार्यकार के मानति में मानति मानति कार्यकार के स्थापन मिलानि संस्थापन में मानति कार्यकारियों में स्थापन के अन्यत्व की अन्यत्व

# ७, श्री हनुमानसिंह की गिरफ्तारी

दुधवासारा के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के बाद जब बैट जी II जून ११४१ को दिल्ली से बीकानेर पहुँचे यब उन्होंने देखा कि दुधवास्तरा के २१ स्त्री-पुरुष बनके सकान पर उहरे हुए हैं।श्री रामनारायण से मालूम इचा कि राज्य के कर्मचारियों ने इन्हें धर्मशासा में नहीं उद्दरने दिया, श्रवः इन स्रोगों की यहां बाना परा। चागन्तुकों में प्रमुख थे थे। गण्यतसिंह चीर थी बेगाराम ! भी गद्यत-सिंद के भाई भी इनुमानसिंद को पुलिस ने गिरक्वार कर रखा था। प्रपनी दाकियानूसी नीति के शतुसार पुखिस उन्हें तंग कर रही थी। इसी बीच भी इनुमानसिंह ने भूफ इड़वाज कर दी, जिसे इस समय मः दिन हो गये थे। वैस जी ने किसानों के कष्टों की कहानी सुनी भीर सब तरह से सहायता करने का धारवासन दिया । उन गावों के किसानों में इवना क्षोरा था कि २ जुलाई १६४१ वह दुधवालाता और राजगढ़ के सराभग ३०० किसान थांकानेर चर पहुँचे। भी इनुमानमिर की रिहाई के सम्बन्ध में बीकानेर महाराज, एँ० जवाहरखाल नेहरू. चेंमेल रेबीडेंच्ट चीर देश के सन्य नैताओं को तार दिये गये तथा शाखाई की बैठक में बीकानेट राज्य समापरिपद की कार्यकारियों ने निम्म ब्रिसित प्रस्ताव सर्वसम्प्रिति से स्थीकार किया:---

खान वारील ६ लुखाई १६७६ को बीखारेर साम्य समारिष्रं की कार्यकारियों की बैटक ६ वर्ज जान को पंठ प्रयासन नी वैध के समारिक्य में दुई १ धर्मसम्मति से मस्ताय पास किया नया कि 'भीधारेर मासान से व उक्की सरकार से कहा नाय कि दुवस्तान के दुनानमिंद जी धाममानी किमान नेता से जो एक करें से बनवर्ज बर रक्ता है, उनकी सांत पूर्व करके, अस्तात मुद्दका दिया बाद, न्सीर्क मनारित्द से बाय मार्जिनियों द्वारा दुष्याचारा गर्द की वोष्ट करसे थी। सारान्य में उन की बीकारेद सक्तीर व कहुर सर्व इत रनदी पुरानी मीहन्सी जमीनें व घर व कुवडों की जमीनें ब्रम्याय के साथ देखह करने तथा उन पर मूठे मुकदमें संगीन लुमों में चालान करने, हारी परेशान किया शवा है। इसके लिए, खात की यह कार्यकारियी महाराज के प्रति व ठाकुर साहब के प्रति चीर शेर प्रकट करती है। म्हाराज बीधानेर के पास कई दका किसानों का प्रतिनिधि मयहत गया धीर सक जुरुमा की कार्ज की गयी। इसका यह फल हुआ कि रामिनितिस्टर से शिखने के बहाने बुखाकर बीकानेर में गिरपतार कर किया ग्या। उन पर कई प्रकार से कायाचार भी किये गर्व, जिसके फलस्वरूप थी इतुमानसिंह ने धानराम धारम्भ कर दिया । सुना जाता है ! कि दुमानसिंह ती की हासव बहुत बुरी है। लबरा होने का चंदेशा । बाब बनके भाई गल्यवसिंह, पानी और मावा मिळने के बिये गये, पत्यु राज्य कर्मचारियों ने उन्हें जिलने नहीं दिया और न कोई संबोध-वेतक बक्तर ही दिया । दुधवालारा के बहुत किसान वन्त्रों सहित रीकानेर था गये हैं और भी इनुमानसिंद की हासव सुन कर बहुत हुसी है। इसदिए चात्र की कार्यकारियी बीकानेर सरकार से थपील करती के दिया शर्त की हममामसिंह को रिहा कर दिया जाय। उनके मेंड, इपह थ परों की जो जमान वेदलक कर बी है, उसे बापस दिया <sup>कार</sup>, करना इमारा धाराखा कदम बढेगा ।"

# 412....

"तीन दिन के सन्दर तनकी रिद्वा कर देने की मांग का प्रस्ताव वर्गसम्भति से रश्रीकार किया गया है। इस प्रश्नाप की एक-एक प्रो दीवान बीकानेर तथा सन्त्रा मंद्रन्थित नेवाओं को मेजी जाव।

trens

प्रधानसन्त्री

t • มนายน อิย

go चेंपाक्षाळ उपाध्याप

रूप मस्तान की प्रतिक्षितियाँ शाउम के व्यक्तिकारियों और समाचार

पर्शको भेज दो नदीं। -

राज्य के बाधिकारी इस बात की कही सह सकते थे कि रे॰॰ सराभग जिल्लान अपनी करना कदानी को कहने के लिये राज्यानी टहरें रहें । ४ जुलाई १३४४ की सगभग ३०० पुलिस के मिगाई में जम्मर गेर में भी जवाराम के घर के बीच बाली ह्यान की देर किए यहीं बातर रुक्षियान परे हुन् थे। पुलिस धेरे में सन्दुष्ट नहीं हु। उसके प्रधिकारीयर्भ से, किसमें राजवी सोहनमिंह डी॰ प्राई॰ वं पीट पुन्दन माल इन्लवेक्टर सदमलाख इन्सवेक्टर देवीनिह स इन्यपेक्टर नाराचन्द्र कोतवाल, नित्यालन्द्र गुमः पी॰ बादि थे, किम स्त्री-पुरुवों को दराना, धमकाना तथा हुवी तरह पेरा झाना झारा कर दिया। रातनी सोहनसिंह इन सब में श्राधिक बदनाम थे। मूर्व महाराज के समय से ही इनके कमों के कारए जनता इनसे तंगधी। समय तो इन्हें कर्नज पद से इटा दिया गया या, परान धर यह जन के जान-माल की रचक पुलिस के प्रधिकारी बना दिये गये थे। पुढि की कृत्रेष्टामों का कियानों पर कुछ भी ससर नहीं हुआ। ६ हुई को ऋल्टोमेटम की भवधि समाप्त होती थी, उसी दिन भी रामनाराय के नेमृत्व में ११० किसान श्री खन्मीनाय के दर्शन करने केश्विये वैद्य के मकान से स्वाता हुए। वे मन्दिर पर पहुँच भी न पाये ये कि 🗏 में ही अमृत्तर गेट पर राजवी सोहनसिंह सशस्त्र पुलिय के सार ! पहुँचे और मा को घेर जिया । श्री रामनासयस की सोइनसिंह में स् मारा चौर गिरफ्तार कर जिया । साथ के किसानों पर भी दल्डे बासा गर्पे। जब यह समाचार वैद्य जी को मिस्रा तो वे २१० किमार्नी माय जम्मर गेट पहुँचे । जकारण लाठी वरसाने चौर गिरश्तारी <sup>इ</sup> कारण पूजन ही राजनी सोइनसिंह भाग बनुसा होगये भी र<sup>दा</sup> राम को घनीटा और दुरवाले के बाहर तथा भीतर लेता कर मू पीटा गया । वैद्य जी की विवक्तारी का समाचार मिलते ही गहर ! सनसमी फैल यथी। जजापन्यिक के कार्यकर्ता-सर्व भी किशनगीपन

उपं गुट्द सहाराज, चश्याखाळ उपाध्याव, मुलानाचन्द दर्जी धीराम. भाषाचे प्राहि के नेतृत्व में क्षमध्या ४०० प्राहिमियों का गुल्हा केंद्रीहर्यों के बाता से चलकर शहर में चूनता हुआ असूचर दरवाने की तरफ नादा था। सोनमही के क्यू के वाल पुलिमने उसे रोका भीर कर्म-करों को शिवनार कर लिया।

# ८ पुलिस के अत्याचार

इंघर भी मधाराम को हवकदी डाजकर पुश्चिल-खाइन भेज दिया गया, जहां पानी भीने की भी सुविधा नहीं दी गयी। इसरे दिन गाजिम वृद्धिचन्त्र नित्यानन्द के साथ इवासात पहुँचे भीर पुलिस की मीत पर १२ दिल का रिमांड हे दिया। अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न हरने पर गाजिम महोदय ने यही जवाब दिया कि ''त्म लोगों को ठीक करना है।" उसी रात को २० वजे दैश जी को इधकड़ी डालकर हैं निंग स्टूश के कमरे में के लाया गया। वहां दी राजवन्य चादि पुलिस के श्रविकारी उपस्थित थे। कमरे के द्वार बन्द कर उन विभेग, श्रविकार के नरी में चुर, नौकरशाही के गुलामों ने श्रीमघाराम को इतना मारा कि दे वेहोरा होगय । उसी तरह खमातार १४ दिन तक मार और बेहोशी, मार और बेहीशी का दीर चलता रहा । ज तो पुलिस ही धपने कृतमं से बात काती कीर न बैध जी ही मानी मांगते। वह मालूम होता था कि मानो दोनों में अपनी-अपनी टेक पूरी करने की होड़ सभी थी। १ महलाई को सब उनकी साला और बहुन दीनान की खाला पाकर उनमें सिल गई, दब पुलिस के भाषाचारों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हुई। उन रोनों ने स्रीट कर भारतीय दवड-विधान की ३३० धारा के धनुमार उजिल पर इस्तगाला कर दिया और शाब्दरी परीक्षा की मांग की, सगर धोई पुनवाई नहीं हुई । २३ जुलाई को पुलिस ने चालान किया थीर सायंकात सर्वश्री अवाहास, रामगारावण, किरानगोपाज, धीराम- सावार्य को इथवड़ी दाख कर जिला मिनस्टेट थी किरानकान बीर के सामने पेक किया गया। वैद्याती ने रीह की हुद्दी तथा क्ष-स्थानों पर खगी धातक बोटों को दिखालाया, परानु चोपड़ा महोदव दसने से इन्टार हो कर दिया। वहां से सब छोगों को करर ने साहर सदय-प्रकार कोडरियों में नन्द कर दिया गया। १ क्यारत । वैद्य जी की माला चीर बहुन उनसे मिक सर्की।

जेख में राप्तवन्दियों को यातना धीर बाहर उनके घर वार्कों व कष्ट दिये जा रहे थे । श्री सपाराम की वृद्धमाता को वीन दिन ह जंगका में ले जाकर रखा गया। मुंह में दांत न होने पर भी मुने व काने की दिये गये। आई सेराराम की पुक्रिसताहन में बाव इतना मारा गया कि बागामी ४ महीने तक वह बीमार रहा। इ सब चावाचारों के विरुद्ध किसान चौरतों ने जब जुलुस निक्बा, व बन्हें भी पुक्तिस की मार तुरी तरह सहबी पड़ी । किसानों ने भदरीन किया, को उन्हें भी गिरणवार कर खुब पीटा गया ! बेखें बारटर ने जब मुखायना किया, तब राजवंदियों की चोटे' नहीं बिसी सदर जेख में इन कोगों के साथ बहुत जुरा बतांव होता या। मिर्ट मिली सूची रोटी कौर वह भी दो दो बाती थीं । दावमें कोरे वादि व रदते थे। कोटरियों के एक-एक द्वार औ बोरियों से बन्द कर रिं कारे थे। विदित हुना है कि जिन वेंद कमरों में इन जोगों को रह जाता या वहीं हमके पालाने-पेशाब करने का प्रबन्ध था, जिसके कारब कमरे हुर्गन्ध से भरे रहते थे। इन्हें २४ धन्टे में युक्त बार स्थान हरने के जिए निकासा जाता, वह भी एक साथ नहीं। जेजर महोदय भी दो-चार दिन बाद ही युक्त बार फेरी खगा जाते और जंगखें के बाहर -से ही बातें कर खेते । सब उससे कड़ों के सम्बन्ध में कहा जाता है, हो ·बद्द यही कहता कि महाराज के सामने जाकर श्वमा मांग सी, इतना कर टराने की क्या कावस्थकता है। उस सीख का उसे वही अवाव

"मसता कि "जिसने बपराध किया हो वह चमा मांगे। श्रसबी बपराधी

दुम स्रोग हो को केपुनाहों पर जुस्म कर रहे हो। "वही सीख देने ा के मिनिस्टर भी । १ कार जैसा में पहुँचे, पर विकस्त दी रहे। इस र जिला मजिस्टेट की ऋदालत में पेशी की धारीकें पहली, पतन्तु पेश ीं किया जाता। स्थन्त में कई पेशियां निकलने के बाद एक दिन इम गि को धदावत में पेश किया गया। मजिस्टेट ने जमानतों पर दोकने ! मस्ताव रक्षा, जो अस्त्रीकार कर दिया गया । इस पेरी के चार त बाद 🚮 रचा बन्धन का स्वोहार था। उस दिन धी किशनगोपाक । बर्व शाली बांधने पहुँ ची चौर उनसे आई की बीमारी का दाल ■। घरः वे इसरे दिन ही जमानत देकर निहा ही गये। श्रीराम-वार्ष क्षेत्र में बीमार हो गये थे, श्रदः उनकी स्त्री न्द्रने पर उन्हें सहाराध के पास कालगढ़ के जापा गया तेर वहाँ रिहाई हो शयी। इसी चरह थी दशुमानसिंह की भी ो दिया गया । श्रम केवल हो व्यक्ति जेसमें रह गये ये---श्रीमधाराम ीर उनके प्रत्न की रामनारायण । इस कोगों ने कप्ट सहना ही खपना विषय समझा | सहाराज के पास जावर बेगुनाह दोवे हुए भी आकी नित्रा, स्वाय की हत्या ही करना था। जब शाम कथिकारियों की अभी चाल म चली हो दश्होंने १७ मं, की कोटरी में वैध भी को बेंद म देने ही बाला दे दी | बह कोटरी सबसे गंदी शीर बंडी थी। ME तरफ से विरी होने के कारण इस में सूर्य की रोगंगी सी नाम मत को दी बाती भी । स्रोजन का सामान भी बहुत दी बूरा दिया मात्र, वहां तक कि पानी भी लाजा मही देते । साने पीने का चायमा र्पाधवन्य देल कर वैद्या की ने जेकर से एक दिन स्पष्ट कह दिया हिमा हो टीक मोजन दिया जाय सम्प्रया भूख ६६०। स कर दी गवनी। एक दिश अन्तें अस्ता भी शहना यहा। तूसरे (इन से स्वाय मानमी होक मिलने का कारकायन धीर प्रतिदिन १ घटना भूर में मूमने दो धनुमनि सिस्ती ।

### ६. जेल में रिश्वतखोरी

भी मधाराम को जब कोउरी के बाहर एक घन्टा टहजरे हा भा सर मिला उन समय टन्हें जेज में चलने वालो धांघली घीर रिखा कोरी का पना पता। जेल का बदा जमादार कैटियों से सरती से का तया १) महावारी रिश्वल सेला। औ स्वश्ति मेंट नहीं देता. जे बान्या काम करने पर भी चीटा जाता । श्रीर बुख बहाना न मिस्री पर आपस में ही कैदियों को साहा दिया जाता तथा उसका है वस करते समय कैदियों की पीरते-पीटते जान तक केली जानी। इसी सी काश्चीन गाने में काम कराने के लिये ४०-४०) रिस्कत रेने पाने इसी प्रकार की निरवतनोरी के मामने में आएमामिंह, संदूर्गांग भीर स्वीकोसिंड को कड़ी करी सरद पीटा सवा। जेख में को शाम दिया जाता वह इतमा बरा चीर कम होता कि कैदियों की भूमा रहना पहला था । जो कैदी वैमानासा होता उसके सिये वो उन के भन्दर दी शराब, चफीम और योजा चादि तक मिल जाते---गर गरीब का सब नहर अरण था। जेखा में खोगों को सुधार के जिये भेता जाना है, परन्तु हुप्रबन्ध के कारण साधारण बर्शात केंद्री मी श्र<sup>ाह</sup> दुर्पंग में इस वृद्धिकाके क्षी निकलता । जेल में भी सविकारी बर्ग चपनी शरकीओं से दक्ष बंदी पेदा कर अपना बरुनू सीना कार्र है। उस ममय मुगननिष्ठ आदि राजपुत करियों का एक इस था, जिम पर बंद जमादार की कृता थी, और बूमरा दक्ष या जाना निर् चरव निंद भीर बारमानिह का, जो स्वाय का यस क्षेत्र के कारन सदैव चीर का अध्यव रहता ।

### ६० मुस्टमे का स्वांग

मरकार के सर्वश्री संपालाय श्रमणात्रवंग चीर विश्वतिर्वि वर्च राज्य सरावात्र का संपाला कवाका । अव इन चीरों ने देवा वि न्यार पाने का कोई सार्ग नहीं है, थी शुक्रदंगे में सारा क्षेत्र में हो हिस्स कर दिया - । क्षप्तहें के नवाह के रूप में बोक्शायक भी जय गारण्य प्यास भीत श्री हजारीकाल विदया के नाम दिये गरे राज्य राज्य के भ्रापिकाशियों ने इतकी नवाही कोने से इत्कार किया।

बनाया थ महीना जुडीराल हवालात में राजने के बाद श्री बमारत कीर श्री सममारायण की जिल्ला मिलहें ह रिकान्ताल भी पढ़ा में १-1 महीने की कही सजा की साजा हेंदी। जमानत वह रहें हुए भी दिनत्त्रीराय को भी होनों के साज जलती ही तम्म मिला गायत का रिखेद होने पर सर्वती गंगादास कीशिक और दाजपाल बायत में सीने को सुन की मालाएं और तारावन्द्र इन्स्प्येक्टर ने रण्यति मुद्यानीं। सद्याकत राष्ट्री मार्ग, से राज बादी। सेल को मेटे हुए भी रणील मोर सनाये गाँ।

#### ११. जेल में अनरान

१. देर से कोंद्रे का कहा हहे, र. बर का क्यहा पहचेंगे, ३. ध्रपन राम का करा क्यां हम्या भोजन करेंगे, ७. पुरस्क पहने घोर त्या विकास कार्ये, १. पुरस्क पहने घोर त्या विकास कार्ये, १. पुरस्क की मुनिया का अध्या तथा की सामिया कार्ये के प्राप्त कार्ये की प्राप्त कार्ये की प्राप्त कार्ये के प्राप्त कार्यों का अध्या कर्यों के प्राप्त करें की कार्यों के प्राप्त करें कर करते की साम करते की प्राप्त कर करते की स्थापन कर करते की साम करते करते की साम करते करते की साम करते करते की साम करते करते करते करते की साम क

२१ नवस्थर को भी रामनारायण और २२ तारीय को र किरानगीपाल ने भी भ्रमशन भारम्भ कर दिया। भ्रमशन करने हे व इन क्षोगों को कमशः १२, २ चौर ७ अंतर की कोटरियों में बड़ा अक्रय बंद कर दिया गया । इधर अनशन की बारी हुए १२ दिन । चले थे, बधर राव को न सोने देने के कष्ट के कारण भी रामनागर की बुखार चाने बना चीर पससी में दर्द धारम्म हो गया । बीमा 🖟 कारण भी रामनारायण को चेहीशी शाने सगी भीर सम्य हो। म्यक्ति भी बहुत कमओर हो गये । इस बीच जेल के चांपकारी **ड**ंद जसर्वतसिंद जेख में जाकर चनरान तीड़ देने के लिए सनेक प्रकार है घमकाने और कहते कि बगायत करने वालों के साथ सब्त व्यवहार कि जायगा, वे मरना कार्डे सर जार्च इसकी कोई परवाद नहीं । मी मपाराम के समशम के २० में दिन राज्य का सबसे बढ़ा डास्टर है। में पहुँचा और श्रीमों व्यक्तियों की परीचा की । भी रामनाराष्य के हासत विन्तात्रवक होती जा रही थी, यर वह करने प्रयादर बात वे। राज को बाबटर इधर से बधर दीवा करते । वैद्य जी 🗃 भूल दर्दान के ३२ में दिन डावटर सेनन भीर भाग्य बावटर जेस वहुँचे वर्षा संवादक्ती त्यार की शसी से कुछ पिसाने को कहा । भी वामनाराष्ट्र की जब सनेक स्वलियों द्वारा पक्ष क्षेत्रे पर, नवी दाख पूर्व रिवास राया, तो बन्दें बमन हुन्ना चीर उसके साथ रण्ड मी गर्वा । दीवा की च≍ता से ३३ वें दिन की समारास के आई औरास तक सुवाकत के बिये जेब पट्टेंचे, तब उन्हें उम क्ष्टों का बना बबा । शर्जीतिष वीदवी की मूलहक्ताक का ३४ की दिन था । जेक नुपारिशरा टा॰ ममर्चनसिंह चीर डा॰ शेनन जेक्ष पहुँचे। हुम सोगी ने जाहर बामरम चनरान बरनेवाफीको सूचना दी किसदाराज ने सारी राजे म<sup>\*</sup>न्द वर बी है वया सबको मात्र रक्तने ही सनुमती देशी है। वह सूचना बाबर ही में हा मिता व्यक्तियों ने समापन स्थाप दिया। मोताम सीर उदसरे का की

प्रयम्ब होने पर सीमी के स्थानन्य में शुवार ही गया।

### १२, गिरफ्तारियों का दौर जारी

राज्य कविकारियों ने शावनीतिक बन्दियों की बामरण मस **१९**वाज को तो उनकी कांकें स्त्रीकार कर समाध्य कर दिया, परन्त् रनकी इसन-नीति में बच्च भी फरक नहीं भाषा । बीकानेर की सरकार ने चीरे-धीरे करके कल दिन के अन्दर ही निम्नलियित नेताओं की वेड की सीलकों के चीचे श्रेज दिया:-सर्वश्री बेगाराम, कू'शाराम, स्वामी केरावानन्द, बाचू रचुवरद्धास गोयस, चौधरी गण्यतसिष्ठ भीर हीराबाल कर्या । श्री बेगाराम के साथ दी कसामी नेताओं को भी जेसा की इवा कानी पढ़ी थी । इख दिन बाद इन चीनों व्यक्तियों की रिष्ठा कर दिया गया। वैसे तो यह सब राजवन्दी बलग महत रावे जाते थे. परटइसने के समय इन सब की इदा समय ≣ लिए मिलने का भीषा शिक्ष जाता था। जेश से राजवन्दियों के साथ करका न्यवहार नहीं होता था। इसके जिस्स कहा सुधी भी की गई, परन्तु दम कुछ स्राप्त क हुन्छ। को श्री श्री वरदयाला स्रीर श्री गयापक सिंह मै सन्तम साहत्व्य कर दिया। जब इन सीगों की खगमग १५ दिन मूख दृद्धान्त काते हो गर्थ, तब वहीं सरकार ने उनकी सब राखीं की स्वीकार किया ।

# १३. श्री इनुमानसिंह की भूखहड़तास

दुष्याकारा के किसान नेश भी शुक्राव्यसिंह को राज्य के विकासिं ने व्यक्ती दुक्त-बीटि के प्रवासक्त कार्यात में सिम्प्रात कर राज्य । वहां वतने साथ बहुत दुरा प्रवाहाद किया गाजा था। व्यक्ती वहां साथ प्रवाह दिया गाजा था। व्यक्ती वहां साथ के प्रवाह किया निकास के किया प्रवाह किया कार्यात के किया प्रवाह किया कार्यात के किया प्रवाह के किया प्रवाह के वहां प्रवाह के किया कार्य कर देश भी प्रवाह के वह प्रवाह कार्यात कर है। भी पाकी जब का प्रवाह कर वह किया की वह प्रवाह कर विकासिंग के किया कर विकास कर व

बर्ग्ट चम्एसर सं बीकारेड की बिक्र में बर्ग्य रिमा । वेब में माने के समय भी स्तुमार्मायह की हालन काफी निगर सुधी भी परिकारियों ने प्रमा बात की बर्गुन चेपरा की कि वे बातना की रें, क् कार्योंक राजवर्श की विज्ञानक स्वानना को देशकर साम चरियार्गीय की प्रमारट भी कार्यों जाती थी। जब भी हतुमार्गामंद्र सर करवेण प्रमाण के जिए बहुत द्वार साम गया, तो करहीने वानी प्रस्य कांगा भी कर कर दिया।

### १४. सात नेता रिहा

एक दिन स्थानाध्यम प्रशास अंती प्रदा्श कारायणियां जल में पहुँच थीर रामविन्यों की विदार्ष के साम्याज में भी रपुराइमात से बावर्यात की। वात्रशीय के बाद गोयल जी लाग्ये सम्य रामवर्गी साधियों के पान पहुँचे भीर को दिशास्त्र को दोष चन्न परिवर्षों की दिहार्ष के सम्याग में सूचना दी। भी माबारास ने जब भीदीत साल को दिहार्ग करने का विशेष किया, तो भी रायुवर दलाज ने बुस्ते यही कहा कि जम्में जी २०० दिन के बाद दोहर देने वा स्वाचान दिया गया है। यह भी विवाद रूमा नथा कि भी दीरावान के सुकदमें की देशनी कारेत जर्दे दिहा करना दिया जावता। या दिवार विनयत होने यह सर्वशी दुजारानिंद, चीधनी हुंजारास, माबारास, सुकदमें को देशन करवी हुजारानिंद, चीधनी हुंजारास, माबारास,

विद्यास्य सरी पर पहुँचाने था प्रथम कर दिया गया। येरा जी भीर उनके लड़के के धार पहुँचने पर बहुव विद्यार भीर प्रमम्प सम्बन्धियों ने बीकान में होने वासी जाग्रति, सरकारी दश्य भीर राजन में पहले याने जिसान चारशेलन आदि के सम्बन्ध में रा । शाल कर समाधा ।

१५. रायसिंहनगर गोली-कांड के घायली से गेंट

, जेव की यावनाओं को मीन वर घर बाने के दूसरे दिन भी वैष







चीत्रशे

भी बोधानेर भ्रस्यवाक्ष पहुँचे श्रीर वहां सध्यभिहनगर मोळी-स्थाप में यायल हुए श्री सोद्दनसिंह ऋदि व्यक्तियों से सिने । सध्यसिंह-नगर बाल्ड सें राहीद होने वार्च श्रीरवलसिंह के यह सब साधी थे ।

# **१६. श्री दीरालाखनी जास्त्री वोग्रानेर** मे

सात ने मांचां की रिहाई के बाद बंदिण जागहरुवाल ने देव की क्या में गारित्व को की काय की लिए भी दीराज्या में गारित्व की की काय की लिए भी दीराज्या ने गारित्व की मोड़कमाई जह बीकानेर पूर्व की हार दोगों का जायून निवाह कर कावला ने मांच किया कर कावला मांच में कई दानामें मांचार की मांचा मां

# १७. रिहाई के बाद शी बंदाजी का कार्य

वैशाओं को रिहार्ट्स के कुछ दिन बाद की रमुक्तर्यान गोधक के सदान पर प्रजानस्थित को कार्यकाशियों को बेठक हुई, जिन्में रेड जो को रिजेप कर से सुकारणा गया। उनक बैठक में प्रजानस्थित की गाधार रेड रातिक करने कारा सेराजन के सत्त्रन्य में दिशार हुता। भी गाधार के स्वतिक करने कारा सेराजन के सत्त्रन्य में दिशार हुता। भी गाधार की कि बड़े जाने के कुछ दिन बाद बोकानेर नगर करेये सामा हुता भी की सामाराम जो को स्वत्यक कार्य भी गोगाइस में (गा) मंत्री जुला गया। कार्यक स्वयंत्र में सीराजन ना कार्य जोरों से धारस्म हिया गया। इसी बीच जब बैठाजी रिली गुँजे, तो धार के सम्मान में दिव्ही प्रजामयहरू को दिक्यी शाण की स्रागत का धारीजब किया गया। १२६ खागल ११६६ की स्रागत मामा में ३६ महीने केखान खुनाओं का बैटानी ने मां बार्जे करने के शाह मक्की सम्मान प्रदर्शन के दिवे धन्यवाद दिया।

पांचवां ऋध्याय

#### इस श्रध्याय में:---

१, स्वतन्त्रता के प्रजारी-श्री सम्राहम भी दैव ( से राष-धी किदारनाथ शर्मा, एम, प् )

२. धीवानेश का जैन बोसवास समाअ.

3. रायसिंहनगर गोखी-कारण --बीकावेर । जनीतिक सम्मेचन

बलुस में क्रवड़ा

शहीद भी वीरवससिंह

४ कांगर-कश्वध---

कांगद ग्राम का इतिहास विशोध कारम

क्षांग' -कां

# खतंत्रता के पुजारी—श्री मघारामजी

येथ मजारास जी की यदि दम क्षेत्राती काहमी कहे तो वायुक्ति व होगी। घरने महस्मिक जीवन में हा उनके हादन में हस्तेयना के कि प्रतास देखा जो के शिर हारिन सह् गींव क्षणा देखा जो निर्मेश की प्रतास हिंदी के शिर हारिन सह् गांचा हो है । जारेंच करना राजनीतिक जैनन १६४२ में ही गांचा हो है । जारेंच करना राजनीतिक जैनन १६४२ में ही गांचा हो है । जारेंच स्वत्यास की काच्या है । वे प्रतास वीचारी है जिल्हीने उन हुम में न्यत्यास की वाच्या वाल्य की, इस जारी महत्या भी साधनी शहरों को काल स्थासन जाता था। गी से काला स्वक्र जाता अनुमानी इस बहने बता था। छात्र की सर परावस्त्र की होराची भीति का बयोग कोता हात्री था पर हम इसन का काके हम्बर पर पंचारा की मता के ता स्वा

मचाराम जी जीवन में शाहको चलन्द, व्यवहार में सुवद्रवन और मार्कृति में मार्क्स के प्रवत्त से मार्क्स होने व्यक्ति है। वर्क से मार्क्स काम-विद्यासी व्यक्ति पोड़े ही होते हैं। वे कोर्ट सिद्यासम्बद्धी का मात्र में हैं थी। अपने मंत्रकल-कर्ता क्षिपेक-मात्रा में। उन्हें भौजातों कहना पंत्रमात भी कासल नहीं है। वे कोर्ट सामित्यों में मार्क्स करने में भी पंत्रमात्र अवसीत नहीं होते। लीदन में मार्कि रेक्स पेरी का-मार्कियों हो। उनमें सपने समस्य दिवारों को क्षांतित करने की समस्य है। इनमें समस्योत पनंद पूर्वी है।

उन्हें अपने प्रचार श्रीर ग्रासमारी दुनियां में प्रसिद्धि प्राप्त करने भ मोद नहीं है। इनका जीवन यह पूर्वतः प्रमाखिण कर देता है कि रामि, चिधिकार, उन्ययद, प्रदार और धन की चरित्र, नग्नता चौर वित्तदान के सामने भक्तना पटता है । उन्होंने बजापरिपद के भवतुवक कार्यकत कों ने लिए बहुत हुछ उपार्टन करके रंग छीड़ा है। पर धव भी वे प्रजापत्थित को बानुपस सेवार्ग् कर गहे हैं।

यद्यपि अधिक आयु प्राप्त करने से उनकी बुद्धि विकमित ही चुको है, प्रमुभव से उनकी विचारधारा पूर्व हो चुकी है, किर मी उनमें एक नदयुषक का मा यौजन विश्वमान है। बाह भी उनका मस्निप्क ताक्षा, रष्टिकोण स्पष्ट और कर्म बीरों के से हैं।

मेरी लेखभी में वह शक्ति नहीं है कि बीकानेर राज्य की हमर्तवता के इस पुजारी और राष्ट्रीयता के अध्यक्षता का स्थापण शुएगान घर सके।

र'वानगर, बोकानेर

--- किदारशाय शर्मा, एम. ए.

# २. वीकानेर का जैन श्रोसवाल ममाज

रीकानेर राज्य के विर्माण चौर उत्थान में जैन चोसवाल समान ने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं उन्हें शुलावा नहीं जा सकता । राज्य की स्थापना के समय से ही इस समाज का सम्बन्ध बीकानेर से **च**छा थारहा है। जब राज बीका जी ने १२४२ में बीकानेर की स्थापना निर्देश महस्यक्त में को थी. उस समय चौसवाल वंश के दो नररान रीयान बोबरा बच्चराज धौर चैश्र साख्यक्ती, स्नाप के नाथ थे । धाप कोगों के बाद इसी घराने में कर्मालड बयावत राय लुखबरदानी के हैं शोह दण्होंने भारतील के युद्ध में सद्गति प्राप्त की। वर्म-विद्वा में भी ने मिनाथ का जैन मंदिर धीर असेराक्त बनवायी थी। वर स्पृति विद्व भी खदानीनारायण जी के बसीचे में सभी तक नियमान है। राज जैतसिंह भी के शाउनकात में जरसिंह भीर नगराज मंत्री बने, जो हुक्ती समाज के थे। कहा जाता है कि नगराज की वेदी-बात में जीपपुर के राजा मासदेव ने बीकानेर पर भावनय किया। बगराज ने अपने रखकीरास का परिचय दिया और ध्रमभी बैना दे साथ जीपपुर जा धमके तथा विजय स्वरूप वहा से सुट का <sup>बात के</sup> बाये। इचर अब मास्रदेव को इस बातमण का पता चढा वो बे क्षने राज्य को सीटे । इस खरह अंत्री की चानुनी और वीरण से बीकानेर रे सम्यान की रचा हुई । शव करूपाण सिंह और राजा शयसिंह के रेगान बाब में भोमवाल घराने के समाम सिंह थीर वपादत कर्मभन्द वंत्री है। सुगन्न सन्ताट जनवर कर्मचन्द्र की राजनीति और शुद्दिता है राजा प्रमापित हुन्ना कि उनको तीराक निश्चे का शासक और रोतापक वितुषत कर दिया । खापने मना की मसाई के चनेक कार्य विदे। श्रीकानेर का र्गमानगर अदेश, जहाँ से राज्य की न्याय सामग्री



विवसन हैं। संस्ट्रत-साहित्व के निसास ने भी इस जार्क का निरोप राप ग्हा है। बास्त काला की ब्रोगसाहन देने वालों में उस ाति क **प्रताप्रमी मश्-१२वोँ ने बहुत** घन स्थव किया है । सेर सन्दानकी कोदाती के सकाम सें देली सुनार सुन्दर कोर खनान्य प्रस्तकों का संप्रदेशिया गया है कि वह आजावययर-या आक्रिक वन गया है। राजनीतिक देख में भी इस व्यक्ति के लोगों न १६२३ न ही भाग विवाद । बाद सुवक्रममाद भी के न्याधियों में बच्छा चर्नाखाल भीर काल्ट्राम करदिया थे । २४ वर्ष पहरम सामवाल नवयुव औ रे सहर पहनना चारम्भ किया था । यह खाग प्रान्तर्शनाद क भी काषी संक्या में सदस्य है। भोसवास जाति की यह विशेषता है कि शक्य का कृपापाध्र होते [र मी इस समाज ने जनहित के कार्यों सं शर्देव प्रमुख भाग किया ! बीबहित के कार्यों में इस क्षीमों ने उदार हदय से व्याधिक महायकः मानको है। सौपधालय, स्टूब, काश्चित्र, संस्कृत पाठशासाएं, देवाबास, पुस्तकासच, धर्मकास्त्रा स्वीर सन्य स्थान इनकी दान-रीयता का शरिक्त के के के .

प्राप्त होती है, राजा उरका सिंह के दीवान सहस्रात हिन्दुसब वैष्ट शोसवात की युद्धिसना, दूरदर्शिया श्रीर प्रायत्ता को पूरा कर दिसाने की प्रमया के हो कारण, राज का श्रीर वन सका है।

मीति चीर युद्धिमान के क्षतिहरून चोम्प्याल समाज ने रच्छीर स्वेदारां की भी जम्म दिया है। प्रस्तिद चोदा केतानी भी क्षार्यण्य सुराशा चोरशास्त्र की हा स्वेदन सुराशा चोरशास्त्र की हा स्वेदन सुराशा चोरशास्त्र की सुराशा चीर स्वाप्त के सुराशा चीर स्वाप्त की सुराशा चीर स्वाप्त के सुराशा चीर स्वाप्त के सुराशा चीर सुराशा के स्वयु के सुराशास्त्र के सुराशास के

र त्य के प्रस्य विभागों से भी शोतवाल जाति के बहे बंगों के दूराने महत्वपूर्ण वार्थ हिये हैं कि ये स्वयं राजबीय कार्य से मियित हो गये हूं—जैसे पश्ची, राजदीर, स्वाधित, हाफित की सेशारी चादि । राज स्वरहार्शिंद के स्वयंत्रास के बाद भी दूर्णमांक की उत्पारिकारी चलाने में बेश वरिद्या आदि सोमचान पुत्ताविष् का रिशेय हाय रहा था। इस समाज के कोचर सुदर्गों से भी राज की प्रशा की प्रकेत सेपाएं की है। सुद्दा साहस्मल जी ने दीवान का काम करते बहुत प्रमिद्धि पायत की थी। वर्तमान बखा में रिवडका जी कोचर करवी सेमाओं के दिश्य प्रसिद्ध है।

भ्रम्य कालियों की करेग कालाकों में शिवा का धरुपार प्रियक है। इस जांत में रिजयों की शिवा का धरुपार प्रियक है। इस जांत में रिजयों की शिवा का माप-द्रप्र भी प्रेया है। स्वापारिक कार्य करने के कारण इस समाज की वार्षिक स्थिति प्रपादी है। बीकारिक के ट्योग-प्रन्थों के विकास का ओव होते और ने भी उनना विकास है।

े बीकानेर शाज्य में दुस्त बिखित प्राचीन साहित्य की रचा करने का क्षेत्र जीमों को 🕅 भारत हैं। बीकानेर में सब से क्षत्रिक पुरतक भरडीर दैन दाति के संस्त्रस्य में ही सुरचित है। २०० वर्ष से भी पर्वकी १० इतार से ऋषिक हस्तशिक्षित पुस्तकें इन भग्यारी में विद्यान हैं। संस्कृत-साहित्य के निमास ने भी इस आर्थत का निरोप हैंप रहा है। बास्त कजा की प्रीत्साइन देने वालों में उस ाति कै हता प्रेमी मह-स्ट्रों ने बहुत चन स्थय विद्यार्ट । सेर सहदानती केंद्रारी के सकान में ऐसी सुरूप-सुन्दर स्रोर स्थाप प्रस्तकों का मीह किया गया है कि सह कालाय बस्ताना का रूप के बन गया है I

राजनी कि देख में भी इस जाति के लॉगों न १३०। यहां भाग विषा है। बाबू सुक्ताप्रसाद भी के स्वाधियों से बरशा जन्मासास भीर काल्राम करविया थे । २२ वर्ष पहल मं आमवाल नवपुरकी <sup>है सहर पहचना भारतम किया था । यह कांग अ तरास्पित क भी</sup> क्ष संक्या में सदस्य है।

भोतवाक जाति की यह विशेषता है कि सक्य का कुरापाध होते 📭 मी इस समाज ने जनहित के कार्यों से सदीव प्रमुख भाग जिया ! दौकहित के कार्यों में इन स्रोगों ने उदार हृदय से चाथिक सदायता स्त ही है। सीपपालय, रह्ल, कालिअ, संस्कृत पादशासाए, देवावास, पुस्तकासच, धर्मकाला और चान्य स्थान इनकी दान-ग्रीबदा का परिचय दे रहे हैं।

----

# ३. रायसिंहनगर गोली-काग्रह

# श्रीकानेर राजनीतिक सम्तेलन भौकानेर राज्य के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का भागोजन १०५०

य ९ जुलाई १६४६ को रायमिहमतार में करने का निरुपय हुआ। इस मञ्मेलन के सभापति थे बीकानेर पढवन्त्र केस के ब्रामियुक्त श्रीसस्यनारायण वकील । २६ जून की संयानगर से **च**र्तने वाली रेखगाड़ी में सैकड़ों व्यन्ति शब्दीय अवहे खेकर शवसिंहनगर पहुँचे । चामपास के गांवों और संदियों से भी काफी जनता सम्मेखन में भाग सेने पहुँच गईंथी। प्रामीख अनता में बड़ा जीवर था। बाहर से मानेवाके प्रमुख स्वक्तियों में खोक सेवक संबद्धस खाडीर 🕏 उपप्रधान भी प्रचिन्तराम श्री, पंताय शांतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी रामद्रयाल भी वैश श्रीर पंजाबी स्थासकों 🗟 उत्पादी हार्यहर्जा भी फकीरचन्द्र जी के माम उक्तेशकीय हैं। अनवा की भीड़ अब रायनिहनगर पहुँची तो पुलिस ने उनके हाथ से तिरंगा मध्दी कीनने की दो दका चेटा की, परन्तु सामीयों के महान जोग के सामने बसकी एक न चली। अनता राष्ट्रीय औड़ा के सामेशन के परदाख में जा पहुँची चौर बहां उसे कहरा दिया। राज्य में यह निवम स्वास्तामा कि तिर्वेगा सक्ता व कहरावा काव और शुक्त के सिए एक महीने पहले आला आप्त करना जातरबंक है। १३ हुन -की राग तक राज्य की कोर से कोर्ड काला नहीं सिसी । कार्यकर्ण

क्यरती कीई संवर्ध मील नहीं क्षेत्र व्याहने थे, सत्त ३० जून को धिना
जन्म जिसके श्रीन स्वरदानिव्यवद्ग विशे सम्मेक्षन वर कर्य धारमप्रितिय गा। उनके के विकासियों के ह्यारी उनका को कहा प्रेमदिया । वर्षकार को किएनियम की नूसनी दिवस होने नासी थी।
ये विन्यत्मास को और क्यार नहीं को खिलके होने नासी थी।
ये विन्यत्मास को और क्यार नहीं को खिलके के गृह मन्त्री की
विजित्र काला मिली कि बिना दिशी करने के जब्दा निकास को
विजित्र काला मिली कि बिना दिशी करने के जब्दा निकास का
का है। क्यांस हाला हारा जन्मवानी की
विशेष काला है। कहा साम की की स्वाहन की
विन्यता हो। यह स्वाहन की काला नहीं, यह सब बदा ही बयहासास्य स्वाहन का कुछ हुई कथना करने पर स्वाहन स्वी वर्षकार के

### जलूस में मंडा

परकाल में सौट कर व्यक्षियेशन का कार्य कारश्म दुवा। श्री भौकासिंद वापने राष्ट्रीय शानों से जनता में प्रोधा भर रहे थे ।



इसाये गये और उन्होंने विमा कियी चेतावनी दिये 'छप 🖅 गंलिया च्हाना धारम्भ कर दिया। जनवा ने इन शोशियों को नार्ता स्रोर सर्वभीत करने के हेस् चलाया जाना समामा, लेकिन जब उना नाई शायक हो जमीन पर शिश्ते लग तब उन्हें जात हका कि वह राज्यधा माखी भर का महीं, मौत का भी सदेश ला रही है। यह ं⊸ का बन्दा स्टामी रचार्य दोडी । लाटी बहार से एक दर्जन से चर्चार और मोनी की मार से पांच स्वक्तिः वायख हुए । युक्त श्विता सुरुष्ठ ६।। दो पाडक — तिन्दी दक्ष प्रदेशीय प्रशास की थी, ऋधिक बायन हन्। इक म्यक्ति तो ऐसा बायल बचाकि किन्यह स्मान प्राप्त के विषे ही इटा। मैनिक चन्थापुरुध गोली चला रहे थे। गालयो की मार काफी दूर लक्क यो । तीन पंचांग की दूरी पर वसी संघर्ड से भी गोबियांपहुँची। यह सब अपनी बांखों देशने इस भारक उच्च भाग्य ने कॉमेस के प्रमा कार्यकर्ताओं के सामने सफेदन्ट थोल से 🌃 विद्यापा कि गोलिया हवा से चलाई गई थी, चन. उन्य कोई म्दरित बाइत नहीं हथा। विकित हथा है कि उनत बाधनर न हा दर्ड व्यक्तियों को चिद्राते हुए कहा था--- 'क्या तुम भी बाजार चाहते ही । बार-पांच की सो में बाजादी (मीत) दे बाया हैं।"

# शहीद भी नीरबलमिंह

रैस्ताइस से सैनिकों त्रारा चलाई गई गोलियों से बायल "र मतिकों में संगामक के धी सीरस्कारित सीची जो थे। गोकों सम्मे क स्वत्य सारके हाम में ब्यदारा या। गोली टाव्हर सिरकारे पर स्वत्य स्वत्य के तोचाय गया। बहुई सामस्य १९ परंटे तक भीतित रहने के या सारके साथ बरोक राज्य के सावाचारों का विरोध करते हुए इस नेवार में उद्दूष्ण से अलावा में लोक हा स्वाप्त पर राष्ट्रीय नीम को नीमा परिक स्वत्य शास्त्र हिंद गरीन के साव मां मार्थितातार में ब्यू हिंद कीच के वर्ग का धमानिह निश्चा अवडा जिये हुए बाज्य को चुनौनी है बहे से कि इस राष्ट्रीय वसीक के लिये महते गांके कहा वहीं सनेक हैं। बैगह बन स्वा था। भनोमाभी स्थवित भन्नी यह देशों की बर्चा कर रहे थे। हजारों की सरुपा में जनना वर्जी के साथ थी। लोगों का कहना है कि ऐस

जल्म रायमिंदनगर में तो क्या बीकानेर में बी वहीं निक्छा । इरह चार्षं था । दाह संस्कार हुचा । सहीद का नरदर सरीर तो पंचनूर्वों में मिल गया, पर उसकी परा काया सर्वत के लिये बसर हो गई।

स्पर्धाय बोरबलानिंद का पत्नी कीर करनी की जनता नहीं सूत्री। उनकी महायता क कहें भी रुपये वार्षित देने का खोगों ने बचन दिये र्थार १०३) तो सन्तिम दिन प्रथमवार देवी की ग्रेंट कर दिया गया। राधीत की कोर्ति को धामर करने के विचार से शुक्र समस्क बनाने का निश्दय भी ही खुका है।

यहां जनता क जोश का एक और उदाहरण दे कर इस कारा की कहाती समाप्त करेंगे। २ जुलाई का दिन था। रात्रमिहत्यार के कायह का समाचार पाकर बीकानेर के गृह-सन्त्री स्पेशन देन द्वारी

' हमुमानगढ़ से राष्ट्रिंहनगर को स्वाना हो दिये थे। गाडी के गंगानगर छ।ने पर १४ हजार की भीड़ ने उसे घेर जिया। जब गृह-मंत्री गाड़ी से बाहर निकले तो जनता ने उनके हाथ में तिर्गामयता दे दिया, धीर रेजगांकी पर अनेक अवडे खगा दिये।

# ४.कांगड-कारड

# कांगड ग्राम का इतिहास

वताना २०० वर्ष पहुंचे कहीए जान के जारं ने स्रोतर प्राप्त पाता था। मानव के प्रवाह में बहु जान कोन र राविन्दी के स्वाधीन कीन किए तिए साजा होगता। स्वाधीन मानविन्दी की स्वाधीन कीन किए तहान मोनविन्दी की ने वीद्र की प्रेमण १३६० में स्वयंत्र एक रोव राविन्द्र की में र मोत्र की प्रमुख्य १३६० में स्वयंत्र की र में र मोत्र की प्रमुख्य १३६० में स्वयंत्र की र मानविन्दी कार्या की मानविन्दी के मोत्र की मोत्र की मानविन्दी की मोत्र की मानविन्दी की स्वयंत्र की मानविन्दी की मानविन्दी की मानविन्दी की मानविन्दी की मानविन्दी की स्वयंत्र की मानविन्दी की सामनविद्या की मानविद्या की मा

# विरोध आरम्भ

बेंग्सर समा १२४६ की बात है। ताकुर के ब्याटमी गांव से बनूत्यों गत देंचेंथ। किसामी ने बासमी क्या देना पाता, पर लागवाग देने से एक ट्रेमा कर दिया, क्यों कि ब्राधास का सम्बन्ध था। २२ बाल्युस १९६ की सहर साहब ने २० सामीयों को बानने नहमें सुलाया और हो कस समा करने को कहा। उन कोगों पर उच्च व्यक्ति जोर दासा भीर सार्वक जमाने को चेट्टा को गयो, तो ये लोग रचना लाई के प महाने मान में नीट चार्च। हुपर मान में इस्तकारी सफरार बार दुने थे। हम मोगों ने भी वहां और दिया कि टाइट साइव को पूरी रक्म देंगे, जाय। चीर कोई जाता न देन वह समान के देर व्यक्ति पीकती मान-सात लो चारारी सार्थना करने चल दिये । मोब का कुम रहना 19 हजार चीरा दे चीर उस से समस्यत ७०० चारूमी दूर हैं, जिनके चर्चों की चारारी निल्म पकार वे—जादर ने, नावल ए, जाता दी, मासाय १, सामा १, नाई २, मार ५, महत्व १, होली १ नाय २, पार्टि ३, मासाय १, सामा २, नाई २, मार ५, महत्व १, होली १ नाय २, पार्टि ३, मासाय १, सामा २, जाई २, मार ५, महत्व १, होली १ नाय २, पार्टि कुमार १५ मान नामक जाट ने वनवाध्य या। रतमाय- के साहकारों का चलवाया हुवा। उपकार सालाव भी है। हाम से मुनी, पार्टि कोट मासार है। एक की छोड़ कर गोवों के साव चलारी से हुवच का किया

#### iné ale

टाइर पाइच मो. पुच देशने वाले वहीं थे। दहर तो हिसी ह विसे प्रकार रुपया वस्तुल करने की पड़ी थी। १२ सक्तुल को प्राह्म हुए हैं। राक्तुर ताइक के सामाग ११० त्यक्ति हुं। या प्रयाह हुं तर कार राक्तुन ताइक के सामाग ११० त्यक्ति हुं। या प्रयाह हुं तर कार साहम तर ही। साल बस्ताय के साय-माण राक्ति त्युली थे। थी। असरहर्ता गर्मम लॉक कर ले जाता, प्रयाह वा द्वार के कुछ लोगों भीरागे को देहजाती करने का दिसंघ किया, तो उन्हें कराई को धीर सर्वा पड़ी तथा इसी कराई में चीधरी स्त्रात्मका लाता से सित धीर दिया गया। गह में बेदी के इस में के बात में पूत्र बाता है। देश प्रमातुरिक बायावार किये गये। स्वान्त में पूत्र बाता है। थी। भी से





शा मणारामजी येश चाउने कुछ सावियां के साथ बोज में बठ हैं (जो को नाहिनों ज्यार स्वाधो लद्भाष्ट जो और बार्ड और शा निपाती रामी। १६२६ में उदरासद के किसानों का शिष्टमचडल जब महारा<sup>ड से</sup> मिसा था, तब यह चित्र लिया गया था।

, बोहानेर पहुँच कर ब्राम के ३४ व्यक्तियों ने महाराज तक पहुँचने की पंत्रा हो, सगर सफलता नहीं सिजी । चन्त में इन जीवों ने तार दिया, 'पा सब बेहार रहा । एंड दिन यह खोग शिववादी के निकट आ पहुँचे भीर वर्श चनायास महाराज मिळ गये । ग्रामीकों ने जब जबरदस्ती कई <sup>इ</sup>तः स्थाय की याचना की तो १ धादनियों को ३३ चनत्वर की लालगढ़ ्बाया गया, अहा महाराम के स्थान पर ठाडुर प्रसापनिह मिल मा बन्दीने सीटीलरी सुना कर सच की टास दिया।

शंत में यह स्थानित प्रजापरियद के नार्याक्षय पहुँचे और जान दाने की श्रीम की । प्रजापरिषद के निरचवानुसार आंच के जिए रिम्त साथ क्यांचेत ६१ काश्सूबर की चल पड़े:—

६. स्थामी सन्विद्यातम्ब-उपप्रधान

रे. भी केदार नाथ, एम० ए०

श्री इंसरास—बहादुश के प्रधान

४. धी शीपचन्द्र—शसगड रे. भी सीजीरास—चारकोती

थी रंगा—प्रचान मंत्री बीकानेर

 धी श्वरामे—श्वनगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता ै नवाबर को १२ मील की पैरल बाता करके यह लीग शेरहर के १२ कते कांगड़ जाम की मीमा पर पहुँचे । जारा है इम सीगों को जिलने जी किसान जिले बन्दोंने रीने-ना घरती करवा कथाएँ समाई । शांत की सहिवाओं ने मंग रिंगी क्याची को, कंड मही चावाज चीर चलुमरे नेजी की माणी <sup>६र</sup> सुनाया । गोदवाक्षों के अनुरोध करने पर बड सानी स्परिन करिक दूर तक गांव में ले जाकर उक्टे सौट दिये क्योंकि बड़ी डाब्र है चारमियों को छोड़ कर चीर कीई या नहीं। खीर कर थ मीज रहे होंने कि बोदे और ऊटों पर २० साइमी था समके और इन्दे में दिया । यह बागानुक वन्हक, आसे बीर नलवारों से सुमारिका

थे । सातों स्वक्तियों को किसे में से जाया गया । वही पहुंचने 📧 🕫 स्रोगोंको पुरु-पुक्त करके इतना पीटा गया कि सब बेहीरा हो गये। इस रिटाई का प्रकार भी निराखा दीया। इन लोगों की नंग करके बस्टा जमीन में लिटावा गया और १ व्यक्ति सब घोर से इवले के जिए सनादिये गये। यह सब होने पर कोई भीर ज्नों की इतनी सार दी गई कि सूखी का गई । इस तरह सब की शीन-तीन बार पीटा राया । श्री रूपराम को तो गांव के खोगों के सामने, इन्हें भयभीत करने के विचार से, बुरी करह पीटा गया । जब इस चल्यावारों से बन मर्रापशाची को कुछ शांति नहीं सिसी, तो कार्यकर्ताओं के गुआंगी में मुद्दीले इंडे हैदे गये। यहोप्दीन तोंद देवा, चीटी डमापना ही। बुरी-बुरी गास्त्री देना तो एक साधारथ सी बात धी। दिन भर बी चिटाई के बाद गेंदे नोरों पर मोने को जब इस झीगों को बाध्य दोना चदा, तो नींद पक्ष भर के जिए भी वास न शटकी। कहते हैं कि इधा सात व्यक्ति कटोर यातना लड्ड रहे थे, उत्तर ठाकुर साहब शाराव पीने में सस्त थे। १ नवम्बर को चंतिमवार किर सार दी गयी बीर शब्द के तूमरे पुत्र की गासियां साने को सिखीं। यंत 🖁 सब को दिना मीजन दिये गद से निकास दिया गया । इतदा क्ष्ट दिये नाने मा मी बह मानी स्वत्नि चाहित्रक बीर की तरह बापने महान बहें स्य--- अन सेवा, को पूरा काने के लिये कप्द की कसीडी पर भरे बनो । धामवामियों के जिलिय बयान से जात हुआ है कि इस बारड

सामयानियों के जिनिया बयान से जात हुआ है कि हम वनसं के निवानिकों में मूखा मामक जार का खेत हो नहीं, वरवर तब अग कर जिया तथा चीर वेचारे को तांव से निवास दिया। तुरी तर को बुध क्यादार नियामीनियन रावनाएं के भी जीत्याम अम्मीरोटक चीर चौथी वृश्याम सास्टर के साम दिया स्वाह हम कोतों भी का पटि कामारा लंगा करके दियाई होती हहीं। वहां इस बात है के स्वाह देव सामेची द्वारा 33 क्यावर सम् १६१६ को निवे गये विधिन वनमें बहर पटिस मारदों को निवे विधान सी इस सबसे, जिन से वह तुर्व कर निरुवारी सुनाई देती है, जो अंत में जाकर साम्राज्यों तक को मस्म बर देने की शक्ति इसती है:--"हमें यब संसार में कोई दुःश सुनने बाद्धा भन्नर भहीं बाता । कहां जांय, किसे ,सुनाए १ महाराज शहर ने भी घपने कान मृद लिये हैं। वह भी धपने भाई-बेटों की कुनते हैं, हमारी क्यों सनने क्षमे । भागर रासारमें कही ईरवर है, सी बुवेया, बरला और है"।

कांगड कायद की काय-कीती का बवान देने वासे स्पनितयों के नाम हैं:---मर्देश्ची चालनाथ बोगी, बललाराम, गोपाखराम, मेरा राम, बनाराम, श्रोभाराम, श्रुवाराम, जुनाराम (वृसरा ) रूपाराम **इ**मानाराम धीर शक्यपत नाय जोगी ।

\_\_

# परिशिष्ट

#### परिशिष्ट सची

1. औ धन्द्रमसञ्जी बहुद की दो दरलाक्तें

९. भी मधारामधी को मिले हैं: प्रमाणपत्र

१. इतका उपाध्याय वाले अकदमे में दिये गये फैससे की नकस

धी समाराम जी को देल निकाले की चाला

🔾 हाड़ा के पीविकों की सहायखार्थ निकासी गयी चापीस

६. नैताओं की गिर्मतारी के सम्बन्ध में बैच जी का वनतम्य

 कारदरवी चौर निश्चासन का विशेष म, प्रजा-परिषद् के कार्य पर . धी अधारामजी वैद्य का चनतस्य

शद माधीसिंह का माटकीय निर्दासन

 प्रमशक के सम्बन्ध में सरकारी प्रकारत विभाग का वश्याप 11. राजवंदियों के सम्बन्ध में श्री श्रावरद्वास भी का बक्तस्य

19. सरकारी विज्ञान्त का प्रतिवाद

11, बीकानेर के सम्बन्ध में रिवासती कार्य-कर्ता संख का मस्तान

18, जपहिंद की वेदी पर

12, पुक्षिय ने राष्ट्री-सरवे उतारे

🁯 राजवस्ती भी हीरासासती जामां का बक्तस्य

### परिशिष्ट (१)

#### पुलिस के अत्याचार

बीकानेर में 1828 में राज-द्रोह का ओ ऐरिहासिक मकरता चढ़ाया गया था चौर जिसका विवस्य इस दुस्तक के पहले सप्याप के बहुते सबद में दिया गया है, उसमें पुरस्त की ज्यारियों चौर म्रायाचार की त्रियेप रूप से चर्चा की गयी थी। उसी मुक्त में के समियुक्त थी चन्द्रनमळ बहुड ने जिला जब की घरासव में बी दरावारों दी थीं, उनकी मकलें यहां दी जा रही हैं---

#### दरखास्त (१)

ब सदालत डिस्ट्रिक्ट जजी, सदर बीकानेर जनावे साली.

अडदमा सदर में युक्त कुलबिस की चदन से गुडारित है हि कारावाई मुक्तदमा गुरू करने से पेरतर पुलिस ने मेरे करा से रोमामकारी अध्याचार व पामसिक श्रृद्ध किये हैं, दशकी बार्य-महरवानी शहकीकात फरमाई आकर सदारक करमावा गाये।

1-यद कि लागेख 12 जनवरी को मेरी गैर मोजूरारी में से वर की तासारी चुलिस ने जी। इन्लेशनर पूबिस राजनी क्यांसिंद सर्व गांधी मेरे पर में दिवा इत्तवा दिये ती थे ही छुत गये, उनकि मोत् पी से स्विताय कोई यर का आदमी न था। और मो सावक को ती पहांत्रतीन व जीइप्रका बराने की है, स्वार वानदूर इसके नी पर्यास्त्री का जवसाय हैने की मजदूर दिवा श्रेष्ठ प्राविष्यों की बाद से स्वार्धी का जवसाय हैने की मजदूर दिवा। इस प्राविष्यों की बाद से प घरानक इस नरह अस पार्टी उसके घर में शुक्त आरो. की जबह से ■ यरिक भौरत पर रोच बाया कर दिया धीर यह निश्वहाय धायका भीर की गई भीर उसका बदन यर-यर कांग्रने खगा धीर यणका सन्देखी।

1-पर कि इस सामा में सामक की माता क क्येगा भाई (राग्य से बर्दो कर गये। इस्तरेक्टर साहक पृत्यित ने करानी पार्टी रुप्त उन ने प्रमुक्त दिखां को आगा करायों किसी एक झुम्मारात गैणानों से बर्दा को कार्य कार्य करायों कराय रूपा गैर । इस्पेक्टरर साहब पृत्यित मात्रमात गीगानों को उन्हां रूपा में दे इस्पे की समार्थ कों, व यहां की तबामी को। यह करें रेपा में कि पार्दा को समार्थ मात्रमात यह पोरोग्य का गार्थ कि पार्दा को समार्थ मात्रमात यह पोरोग्य का गार्थ है क्या की साहब्द पहरू की मुश्लिय कराये के स्वाम्य रूपा मुश्लिय होगा कि सावक मृश्लिय कराये का समित्रमार्थ रूपा कराये का पुत्र सेम्बर है कीर कजकते में स्टिक्टिंग प्रकारोग्य

५-नद कि तबाली १२ को श्रीयहर से बयाकर १२ को रात्र कार्यो हो, गार इस रामना में बाता बयाने व बात्र-पर्यो १६ को स्वित्रों रुक की सहस्रिक्त भी नहीं से तथी। इवश्य किसी दक रीत के बुध्यर के नीचे भी न्यारी सरफ से जुड़ा की सिमते गाय ब नाई की रहते हैं, इन स्वित्रों व वर्षों की मेरिकार.

क्या हि गो कारण्ट सजायी अहज सायक अवस्थित के लिखार ग कि भी इन्योगस्ट साहत वृज्जिस ने उस हिस्से सकान की तजायी मैं जो में क्यों कार्य के कार्ज में हैं और जो कि मुख से कोई मेंग्रेस नहीं रस्ता व सजावरा रहता है, निवास कार्य व प्रस्ता मेंग्रा कार्य कार्य हार्जा कि मेरे भाई कीखाल ने इस नव प्रस्ता रिताह किया सना वृज्जा की कुछ सुमार्ट व की गई कीर भीजा के की चौरत के बक्सों व ट्रंकों के ताने शोड़ दिये गये, क्योंके वह चपने मायके गयी हुई थी जोर चानियां उसी के इमराह थीं।

स्पन सापके गयी हुंद थो शाद चार्शियों उसी के हुसराह था।

र—यह कि यो मारण सामानसारी में यह साफ दिसा हुण।
या कि युलिस सहज ऐसी रस्तावेग्नात परने करने में लेवे जो. बीकरेंद
राज्य के खिलाफ दिकाल व के दिखी फैजाने की मारणा खाती है,
सारा ताइम भी पुलिस ने विशा साचिनसार साराती राप्ति के तार्थी
के स्तरीर कामाव्य सुवतिम की बनावी हुई किंवता कि जो प्रतिक्र
सारायि दिन्दू महासाम के खहम अधिवेदन कवकता के मीके रा
समापति लाका लाजपतराव के स्वास्तत में यदी सी, वस दिखी स

प्रवर्गी तह बील में से बीं।

1 - पह कि वारपट कालात साधी को तामीज इस वरी है से की

1 - पार्यी कि छील जरपा कर दिया जाय और गी वक्ता ततायी में

कि को बारद घरटे का था. तथाम पर को बुरी वरह से दान-मीन का

वाला, फिर भी इनस्पेक्टर साहब ने बात-सूक कर वहीं के साले को

पार्यी कहीं दिया दिया और वह बहाना कनाया कि धरना परन्तु हैं में

के जिए में कल फिर कार्डिंगा। जिस बाह से मेरे वर बाहे दुवार

सकारी के पर में मुलिसता की।

अव्यक्ति एक एक पुल्लाक १२ विकास के करित १ वर्ष हाम को वार्षे अन्यहित एक एक एक १२ विकास व कालिये खाल पुलित की वा में सुत्र चार्च और पुले कालावा जुल्ला कर कि वार्ष हुए देर हैं सिये हुँ पर समझ लिंद जी साइड डीट चार्ड को वो थे। देरदाय पर हुला रहे हूँ, चल्लो गुलित लाला तैयार चा सिने काला ला के की की मोदल चार्ड एवं पर वस्त्रीन कोई मोदलान महं चीर वहा कि चली, नहीं मोदी ही है हमानी। वस्त्री पर ला सेना। व साला

्र में उनके साथ हो जिया। प-प्रयोही सायक मुखानम रेस्टहाउस पर पहुँचा, प्रतिम के कच्या साहच ने सुक्ते एक बसक्त के कामे में घन्द कर दिना और दुक्ता दिया कि तुम को इमारे साथ थीकानेर चलना ग्रीण, शुक्रासा जिस्सर व सफ्तरसर्वे च व्याना यहीं संगवा रोग हैं। साग तुमको कव घर नहीं जाने दिवा जानागा श्रीर न क्षा चर्चा सिमें सिक्त क्षेत्र सकते हो।

- मेरा भाई को बहुबस पुलिस मेरा काणा व निस्तर केंद्र स्वाप्त सहस्र स्वित के देखने तक भी नहीं दिया गया कीर बागा करे मुक्त सिकत्रों के देखने तक भी नहीं दिया गया कीर मेरी रास्तों के सर्दी में रास के ज्याद वर्ज मेरे देखने रित्त पुरू वर्ष काटर वृक्त कारों में बाद कर दिया गया। भी बाद बर्जा मुक्ते ब्रिया कर केंद्र के कारों का स्वाप्त की मां मिर्गालय बात की गयी, मार्कि मेरे के कारों का सुराग किसी की ग

10-बारील १४-१-१२ को बीकारेर वर्डुचर्च वर छुक्ते शहर से गार विचारण लंगक में एक निहायत दी मन्दे व वेबावाद सकान में रित्तन में एक दिवा और जार कार्ट्डक हर वश्व सुक्त वर कहा गार है ये व हर्म्डक्टर साहब बुढिस मजकूरावाचा गुले ध्याकियों, बावक व मुस्ताहर से लंग करते थे।

भावन व पुलालहर से तंत करते थे।

1-1-1 तनवर्त के इक्त कर ताम की श बने शतनी चन्द्रनिद्वी
स्पेतरन से हुन्ने विरुद्ध बाधने का हुन्न िवन, और हुन्ने रेनेत्र
एकों में देशन के गरे। इस्पेक्टर सावक सुन्न तो माईकत पर
सेता हो के इक्त के साव चेट्ट को अमान्द्रीय का १२ निवद
से पर से तो हुन्ने करके साव चेट्ट को अमान्द्रीय का १२ निवद
से पर से तो हुन्ने करके साव चेट्ट को अमान्द्रीय का १२ निवद
से पर से तो मां कर शासन से करना चन्द्रा। यो तो रेक्ट रेर्ट्या व्याचा अस्त से करेर्ट्या का साव
सावा जावर में कर दिल्यों सेटा दिला स्पन्न। यो वर्गरेट स्वात सम्बद्ध
सावा जावर में कर दिल्यों सेटा दिला स्वात । देश देशन स्वात स

बेटा का इरररेक्टर माहब शुद्ध बावे गांव धीर धोड़ी ही देर बाद हमाछ हबबरार रेखने दुक्तिय व एक दुरेगर कोटरेक्टर इरदेक्टर साहब बार-याचे धीर खाने हो अब्दे हचकड़ियां हाल हो थीर कहा कि दुर्ग रेश च में गिरफ्तार किया जागा है राम को हो बड़े दिखा मीरान्देर साहब रतनगढ़ के म्हस्म कारे खदालत में हाजिर किया धीर १४ रोज का रिमाण्ड पुल्लिम ने के लिया भी मायब मुखजिस ने इताह

१२—२० जनवरी को मुखे बोकनेर ब्राह्म पुत्रिस में करण गया थीर महत्र जलीक कंपरवार करने की गरत से मेरा स्लिप मी मेरे कंपों पर कादवाया गया। युक्तिर ब्राह्म में मुखे नम्बर १ की कोदरी में प्रथमियां सामे बेहानर, इचकारों जीती का सुम्ता निया पारपाई में ताके से जब दिया गया। १२ धनवरी से १ करवी यह संदें एक गत्र से भी चोड़े पांत्र करा कर व हागों को सोधा बैकायां रक्तर मुखे काइ किया जाता था। ता० ११-3—2२ को सामिद में मुके सीधा कहा रकते की निमस्तानों में बहुत सी मोदन की कोण गावियां थी, गावा पकड़कर नेरा सिस दोवार से उद्यापा थीर वाती के सित में पूरे सामारे, युक्तीय माने के लिए चरपा चूरा भी दरावा

12.—जा॰ २२ जनकी को आहूँ॰ औ॰ पी॰ साहब व ही॰ साई॰ जो॰ पी॰ साहब ने मुके साजियां दी जोर करने श्रीमुक से रुप्तामा की यही साजा सब में बर्समार है। यह बदन मार्ट... ... (बगैरह) कील साजियां देखर कहा, यो हुक्काइ नहीं करेगा। इतना कड़कर खुद उन्होंने ग्रेरे बार्चे कान व साज पर पप्पह सागाये ज बाद में जब तक में बहुत का सेंत्र कर देश बारे से साग रहा। यही जबह में रेकाम में बहुत कारों कर दर हा धीर सब प्रे तीर पर मुझे उस कान से सुनाई भी सही देश।

१४-करीय सीसरे या चौथे रोज राजवी चन्त्रसिंह भी ने भारे

११—वार्यालय को इन्स्वेच्टर शुक्तने करमाने लगे कि में देख भग हैं, तेरी चौरत का दिल वहा इमानेर ई चौर वा चीमार भी रै। बदलत तहारती वह बेहीरा हो गई थी, चौर उसको चकह साने सोने । सार सुहशाश कहना नहीं मानेगा, तो तेरे सानने ही उनकी दिंग की जातीन.

(६) उनके स्तनीं पर सेतान खगाई जायेगी :

(स) व्यक्तिचारी, सर्वेकर, खूंल्यार सराम्यस उन पर घोडे वारों।

(ग) देरी ३ वर्ष बाली सहकी के भी मिरचें भरी जायंगी।

भ्रः सहीने वाले बच्चे की पक्के कर्रा पर परकवाऊंगा ।

(४) भाउ वर्ष वासे सबके को श्रीधा सटकवार्जना ।

कि साले, हामजाहै, उस वस्त तेरी सांतें सुखेंगी। श्री सा देने शामणी ऐंगी कि 'तृ सम्बाधित हुआ कि हमारी दे नेता भित बसाई'। श्रीत तुसे भी सभी होग आदेशा कि हमारी द नेता भी भी भी देने सोर्थानित का करणा नगा था। वर्षे गो, हैं जैता पूर्व देगा दिवा है। "पूर्व दिन हमात्राल में बन्द एक भीता भी मुंध दूर से दिसाबाई भीर कहा कि पदमान से। वर्ष पर कालिसी मौका है जाना उनकी भी हु। ज सभी कर री मोमी ! 1६—मेरी कोटरी से कुछ दूर पर रोने के किस्स का शीर-गुज करवाया जाता था, चीर उस चसता में चन्द्रसिंह जी मुक्से करते थे, 'वयां खीरतों की मिट्टी कराव करवा रहा है ? खब भी तेरी करव रिकाने पहीं चारे है ? खगर तू चाइता है तो उनकी हैं। सामने ही साध्य यह सारी काररवाई दिख्यवा थी आवारी।'

एक—मेरे सोनों हाथों की कंगुजियों की कंगी बनावर हंश्यर पन्दसिंद भी करको भरदूर राकत से सूच जोर से द्वाया करते थे! बीर यह इसकर उनकी दिन में होन्दी तोजन्तीन मरतवे पोध-पोड़ निमद के जिल्द हो जाथा करती थी। इस करत करने से मेरे हाथों वा द्वारा स्वार द्वारा करता थी। इस करत करने से मेरे हाथों वा द्वारा स्वार द्वारा अब भी मामूखी काम करने वकत हाथ कांग्ये बग बाते दें। एउड़ रकता, शाबियों देमा, दीवार से सिर टकाना—दग याजा सफसरां का रोजमरां की कार्यवाई का एक मामूखी सा दिखा था।

१८—सूलीव जब्दी हुई व सुप्ंसे पीक्षी हुई किरकिरे पार्टकी रोटियों दी जाती भी कीत केवछ निरच के कूटे हुए बीज उनके साण टिये जाते थे।

12.—देशाय च पालाने की हाजत होने पर भी बगरत तक्षीण देने दोन्दी बार्ट् वार्ट के बाद हाजत राज कराई जानी थी, चीर जब पालाना के दिए लागे थे, तब हमक हमक हम के कोरी कर मात्र के साथके पर बच्चा रहात था। हात की भी साथे बदन पर चारपाई राजकर स्थिता हो जे जस थर सुखाया जाना या, व एक पर पर बाद हण्ड में संस्थान के कहाने सुखे थालान देवर जगा किया नामा पर का स्थापना स्थापना हो स्थापना हो साथ स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना साथ स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्य

२०—वप्युर्वन मुशक व महितवों की बजह से मेरे करानीर के मार्ग्य एक गये चीर उनने शुरू धाने खगा। धीर नो मेरी घोडी न्यून से रिवड्स लताब हो गई थी, सगर को भी घोडी नहीं बदमने नी गरी, राखर्कि दूसरी घोडी मेरे शास थी। चीर न सावब हुण्डिन भी बाने ही दिया लथा और म कोई बाशवदा हुलाज कराया गया।

११—पर कि हुए तरीके से अबको आसीत्क व मानसिक
रोग्य देख दुखिस ने जो चाहा मुक्ते लिक्बाया। राजदी चन्द्र
विदेशों हुके दुखिस ने जो चाहा मुक्ते लिक्बाया। राजदी चन्द्र
विदेशों मुक्ते हुदस स्टाले रहते थी। अवानी मानती के रिलाफ
विदेशों के सिन मजबूर करते थे। जनका कैम्प मेरी ही कोटरी में था
भी पीरीमों ५९टे यह मुक्ते लोग खरते, कालो रहते व गालाई
हैरे रहते।



मिदं वही नहीं । बच भी पुलिस मेरे वारिसान को संग अलगे हैं।

जर कभी मेरा चचेरा भाई मिलने चाला है तो उसके पीदे पुष्टिम क्षग जाती है, चौर वह इस दर से मेरी मुकन्मिश पैरवी शड़ी कर सकता, चौर हम-वजह से वकीज सोग भी भवभीत हो कर हैरे माई सं कान नहीं करते ।

चार साथक मुखाजिम की चादव से मार्चना है कि जी वार्गविक श्यवहार व वहशियामा सलुक चत्रसरान पुखिस ने होरे प्रति किया दसमें मेरे दिख, दिमान व जिल्हा पर बहुत बुरा धारा परा है। कारवाई युसिम दिननी क्रृत्तापूर्ण य लिखान कामून थी, उन्ह बार्तो से माफ जाहिर हैं । में इज्याबाका से मन्त्र्यना के शाम पर, सामता के मान पर, य भीजी साहब बहादुर के शमराज्य व विश्वापापी वश की साउत्ता-श्या के माम पर, व धर्म व ज्याय के माम पर सविमय निवेदन काता है कि-

(६) सहबीकात करमाई जावे ।

(२) द्वतिस के कपतु<sup>\*</sup>वत दुशकार व साम्याय की साम्र सीमी भारत करानुर दाम इकवालह स कारी दवालु रावश्रीगर की तवातर रिकार्ट अले । en vii

सारीमा २० मई ३६६२ ई.०

भी बन्दनमञ्ज बहुद्द की उपरोक्त दरमारण से पुळिल कीर भी बुरित हो गई । बाबता कर बह बन्दें उपके बुन्ते शुक्रमी में रनवन में रापी, यो दमका बदला निकाश । इस सम्बन्ध में भी चन्द्रश्रम में बीवे क्षित्रों दरकास्य खडाक्षण की चीर दी:--

#### दासाम्ब (२)

ধীৰৰ মা

कर से मैंने कुविय की जिस वर्तों करती शरणाना री है वर से

पुलिस ने मात्र मेरे हाथ में पहले एक वड़ी इशकड़ी संगायी। बसे फिर निकाल कर इलाने छोटी लगा दो जिससे मेरी स्ताक्ष दवकर इचर गई। मेरे कहने की कोई सुनवाई नहीं की गई और जब सायक्ष नै इपक्कों की शिकायत की कि यह दायों की भीवती है. तो पुलिस वाडों ने सका होकर फरमाया कि हमको तो तुम्हारे लिये वर्ष्ट्रा गांबी इपक्की के लगाने का हवस है, यह तो फिर भी बढ़ी है। रपडड़ी सक्त सागाने के कारण हथकड़ी के बीच की चसड़ी उसड़ गई कि जिसका निशाम काब तक भीनूर है। इसके कालिरिक्त, भीने कान भी शिकादत भी पहले की थी बोह उस पर पी, थुम, बारे, साहव ने घलडी बाजासुसार देखा भी था। उस समय उन्होंने यह कहा था कि कान का कुम सूत्र शया है। सगर दी दिन तक सका कैरने के विवाद किर में राकालाने नहीं चुलाया गया और अंपीटर साहब जेज में मामूजी दवा डाबाते रहे। परम्तु अव तक मेरे सुनने में कोई फर्क भी हुमा है। इसिनिये बारा है कि युक्सरे से दिखा कर इजाब करने हा हुनम दिया जाते। धन्त में यह भी निवेदन है कि पुलिस को भी 🌃 पाड़ा दी बावे कि वह इस वरह से इसको अपने दुरमन समस हर जरा-प्रसासी बात पर हमको दंग, परेशान व जलील करके उस

इस भी एक निरश्चपराची नागरिक-की दैसियत से वही वर्त

चाहते हैं, जो निरबपराधी के साध युक्त संस्य सवर्गमेंट की कर चाहिये। च्'कि चदावतवाका ही वक देवी ताकत है जो दोनों करी।

वारीस १=-६-३२ ई॰

के त्याप संरच्या के लिये मुकर्र है, इसलिये प्रार्थना है कि इन बार **पर विचार करके हुएम भुगासिव फरमाया जावे ।** - . :

(-211)

#### परिशिष्ट (२) वैद्यराज का प्रमाण-पत्र

#### DESH BHAKTA COLLEGE

. Established in 1929

Registered by the Government of India

#### DIPLOMA

This is to certify that P. Magharam of Dungargarh (Bikaner State) having completed the curriculum of study and passed the examinations prescribed by the regulations of this college, a declared to have thoroughly qualified in the principles and practice of Ayurvedic science and medicine and books, and is hereby entitled to diploma of Vaidyaraj

#### SPECIAL REMARKS

P. Magharam a good practitioner of Ayurvedic ktence and medicines and books.,

Signed and sealed by this 17th day of December 1929

Seal of S/L

DESH BHAKTA COLLEGE, Principal or Estd. 1929. Agra-

General Secretary

#### मापुर्वेद शास्त्री का प्रवास-पत्र

Kaviraj sushil kumar-Sen, M., Sc., Bhishgacharya Kaviratno.

Kalfeitarir Palace Chitranjan Avenue, Calcutta

10. 5. 19

#### CERTIFICATE OF PROFICIENCY

This is to certify that SJ. Meghlal Sarswal sor of Chuimaram Saraswal of SJ. Banstalla Sirel Calcutta, studied Ayurs eda under meltor foir years. He is well-tersed in 'Ayurseda & is practising in Ayursedia' Medicine: for the last three years, I confer on him the title of Ayurveda shastin for his profitiency in Ayurveda.

Nyurveda. Sd. Sushil Kumar Sen.

Pranachana, M.Sc., Phisgacharya, Kavinatana, etc., Vice-Principal, Chief Physician, Depty Superintendent, Vishwanath Albahididajaya & Hospital, Calcutta: Member, General Council & State Faculty of Ayuredic Medicine, Bengal, Fellow & Examiner, Bleares Hindu University etc. etc., 107 (1994) 118

#### 1 322 }

#### GENERAL COUNCIL AND STAFF FACULTY OF AYURVEDIC MEDICINE BENGAL

#### CERTIFICATE OF REGISTRATION

#### Registration No.6018 The 15th December 1939

| Fame    |          | Address or<br>appointment | Date of<br>Registration | Qualification<br>& dates |
|---------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|         |          | 21 - 21 - 1               |                         | there of                 |
| Maghial | Paraswat | 63 Banetalla              | 6.10.39                 | Ayuzyed                  |
|         | -1,      | *Bireet                   |                         | Shastri                  |
| ·:      | 111-     | Calcutta                  |                         | (1939)                   |

I declare that the certificate reproduces the entries in the proper columns of the Register of Turvedic practitioners in respect of the name pecified in the certificate.

#### · '1"", 1, ' Seal of ''

J.C. & State Faculty of (Sd) Parangamohan Ayurvedic Medicine,

Dasgupta Registrar. ं मारवादी रिलीफ सोसाइटी से अपनि प्रमाण-पत्र <sup>(3)</sup>

#### MARWARI RELIEF SOCIETY

(Registered under the Indian Companies Act,1913)
Estd. 1913.

#### AYURVEDIC RASAYANSHALA

Tele."Sevasamaj" 13, Sircar Lane, Phone B. B. 1868. Calcutta, 24 June, 1937.

It is to be certified that, Pt. Magha Ram Sharma Vaidya worked in the Ayurvedic Department of the Marwari Relief Society under me for two years.

I found him honest, intelligent and painstaking-I want him every success in life.

> Sd/ S. S. Awasthi MANAGER.

Telegram: "SEVASAMAJ" . Phone:-B. B. 2990

#### MARWARI RELIEF SOCIETY

ten y Cor.

Ayurvedic Rasayanshala.

391 Upper Chitpur Road,

Calcutta, the 12th May, 1938.

This is to Certify that Pt Magha Ram Vaidya has worked; in this Society for a period of 12 months 5 days i, e, from the 8 th May 37 to 12 th May 18 During his discharge of duties he proved himself to be an industrious and honest worker and he worked to the satisfaction of his immediate officers. He behaved well and bears a good moral character.

Sd. Baimath Pd. Hony. General Secretary. Marwari Relief Society, 391, Upper Chitpur Rd Calcutta.

#### MARWARI RELIEF SOCIETY

(Registered under the Indian Companies

Act, 1913.

#### AYURVEDIC RASAYANSHALA

Telegram: "SEVASAMAJ", 11391, Upper ChipturRoad Phone B. B 2990 Calcutta, The 18th Jan. 1939

This is to certify that Pt. Magha Ram Sharma Valdya is serving 'in this department as a salesman of the Harrison Read Shop, for the last two years. He possesses a good experience in Ayurvedic Treatment and so far I understand he is industrious and poinstaking. He is sincere, honest and bears a good Moral character.

I wish him every success in his future career.

Sd-S. K. Kothari, B. A. Manager.

,,,,,,,,

t jeda dijî û jî kiri. Çe Bir javê îtykiri û k

## ्यरिशिष्ट (३)

tirs rate & passed a frame of rate or

हरता उपाध्याय वाल मुक्कदमें में दिये गये फैसले की नकल

्रामधीन करात्वर प्रकास बाब ग्रेग्सिंड जी साहब, यस. ए -प्रकास करात्वर प्रकार का प्रकार का १४-४-२३, मुकरमे का में १४, प्रिमा विभाग विका सीजदार-सन्तास—

ि सवासा, चवर, वुक्षीकाल, कीम माज्यल, लाकिन, वृंतासा, विक्रिये को कुने-किसी सदस्वी प्रकारिय की इस गाँव से मूटी कद्य पति कि दू करना माज्यल लागा किसी चीर शक्य को कुंद्र ताल वृंद्र राजि कह करना माज्यल लागा किसी चीर शक्य को जुद्र ताल वृंद्र राजि कह करना को मुद्र ताल वृंद्र राजि के कुने कि स्वरास वृद्ध के कि स्वरास स्वरास माज्यल के कि माया कि स्वरास करना के कि माया कि स्वरास के कि स्वरास करना के कि स्वरास करना करना के कि स्वरास करना करना करना करना के कि स्वरास करना करना के कि स्वरास करना करना करना करना कि स्वरास करना करना करना कि स्वरास करना करना कि स्वरास करना करना कि स्वरास करना कि स्वरास की स्वरास के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास करना के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास के स्वरास के स्वरास के स्वरास करना के स्वरास करना के स्वरास के

मु० कमलावती व घेहजार, व दुबीचन्द्र कृष्टब्रिया च कृष्ट सरवर्तिर जी साहद हो, चाहूँ, जी, पी, व मु० मेंरी बच्स जी शहसीबरार हूं गर-गढ़ की शहादत कराहूँ गहुँ।

क. सकलिंद साइव की शहादय झुलिक तकतीग्रहे है, धीर यु. मेरीक्या जी सहसिव्यार की शहादय सिर्फ हुन बजह से कार्य मार्ट है जिल कि कुं. साइव मीतृष्ठ हुंगारता में साइत बचान कार्दा या मीता देखने के दिने का रहे थे, जी तास्ते में साइता का साइव इत्याजकर कुं. साइव मीतृष्ठ की मिळ गये । धीर कुंबर साइव मीतृष्ठ तहसीवदार साइव को खनने हमदाई से गये, और उहतीवदार साइव की मीतृष्ठ गाँ हो में कच्छा मोता दैयार हुआ, जी मितिय के सामित्र की सीत्र किस घर तहसीवदार साइव के दरस्तका मीतृष्ठ दें, यानी तहसीवदार साइव को शहादत सहज कंडगां सत्युक्त मितिय की तहसीक्त के सिर्च है—स आहादय सहज्ज कर से साइव मीतृष्ठ को मुस्तिकत तस्त्रीय के हिस्स है। स आहादय सहज्ज स्तुत्र साइव मीतृष्ठ के मत्रुक्त साइव्याज मित्राव्या सहादय कुंबर साइव मीतृष्ठ के

सपारास मुखनिम के लिखाक जुने जेर इका 1 22 र ताजीरामिर्ड कायम मही रहार, जाकरत कि यह सारिश व हो कि सपाराम ग्रह्मिस में सीरानिस्ता नहीं स्थिट दरसाराम दरायाय के ग्रह्मिस के सीरानिस्ता नहीं स्थिट दरसाराम दरायाय के ग्रह्मिस पर नहीं किया कि वह रिपोर्ट मूनी यी। जब कि वाक्ष्मार से पार मासाम होता है कि हरका दरायाया मानीया मुंतर को पृष्ठ पर मासाम होता है कि हरका दरायाया मानीया मुंतर को प्रतिक्री किया जा सकता कि हरका उपास्थाय का मानीया मुनार को भारपीर करमा सी। दसको भीज दरावस के जाना गेर स्वावस्थ मा से। वर्ष करमा सी। दसको भीज दरावस मुंतराम मुखनिम के लिखाक जुने से करा। कार नामी स्वावस्थ कराय मही हरवा-किहाना मुस्तिम स्वावत् हुंग

tell & fer- our mar'er tammer. Bel bei

व सदम सब्त जुर्में वेर दक्षा १८२ वाजीरावहिन्द मधाराम मुस्रजिम वरी विचा जावे-हुवम सुनाया शया । मिलिस दाांसस दवतर होते ।

द०बाबू ग्रेरसिंह भी साहब ।

्यरिशिष्ट (४) देश निश्चलं वी स्राजा

DE WELL -

( नक्ल )

्रीकानर के ग्रह-विभाग की मीहर स्कृतिकार की स्वीहर

ं पूर्णि बीकांगेर गवसँगट की राज में यह विश्वास करने के किये वाली करहाल में कि तुम आवास्त करने प्रकाश नाइन्य जावार कर वाला मान कर प्रकाश नाइन्य जावार के बातन बाता मां कर रहे हो, जीर पूर्णि के बातन बाता मां कर रहे हो, जीर पूर्णि के प्रकाश नाइन्य कराय के प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश कर प्रका

. गथमर्मेस्ट चात्र बीकानेर की चाला से देवीटन हार्दिग

ा १६११ रणा १ १९ स्वेशक क्रीकीसर भारता १९११ - होस हिवार्टसेंबर

#### परिशिष्ट(५)

#### ुदाका नारायणगंज के पीड़ितों के महायतार्थ

#### निकाली गई अपील

ं ए स्टेडिंग १६४१ मेंगर्सवार की दांत है। बन्ने भारतसभ्यी के रंगमंत्र पर भयी कहाती के साय 🚃 👯 👯

जवामी की गीति

बंगाल के गीर्वमय स्थान दाक्र, मारायखर्गज में दिन्दू मुसलगानी भीर शुसलमान हिन्दुओं की जान के माहक दो रहे हैं । पीहिनों की साने क बास्ते धारन नहीं मिखता, रहने के खिये धरवार से विदीन ही गये हैं | बाब बाप लोगों का नया कर्तव्य होना चाहिए-बाप लोग ही विचार कर सकते हैं । पीड़ित जनता चार महानुभावों से - वही-वही भारत समापे भाकारा के तारे वित्र रही है। संदे योदे बच्चे सप्त-अब के विमा विशा रहे हैं । बंगाल के बहे वह मेता रात दिन, वृश्चिम वरके चन्दा इक्हा कर पीदिवाँ, को खब-बस्त्र की स्ववस्था कर रहे हैं। वंगाइयों का गांवों में भी जोर बढ़ रहा है । आए ,जोता रिकट सरीद कर बच्चों को मरने से बचाए, और पुरुष, के मानी वर्षे । इस, गीरव-मय काम का भार बालइ विषया युव सीम की जाला वदा बाजार अप सीम ने सपने अपर खिया है, दि कार कि अहा कि हार के हार के र

मार्ग हैं कर इस्त्रीह में स्थाप क्षान्ती बीतर कर प्राची

मिक्षी प्रकार है है के राज्य हैं। इसिक्षी व **संचारास समा** 

अन्त्री, बदा वाजार यूथ कोग ราชาวิเรียก สมาชาติล नं. २०७ सहर्षि देवेन्द्रहोत, कडक्स mir- an

## ं ं ं ं ं ं ं ं ं ं परिशिष्ट् (६) . .

े तक हैं। इस के ने ते हों हो हो और पतारी के सम्बन्ध में

१६ इति प्रेर स्थीतमधाराम वृद्धा का वक्याय १७४ एक कि

" :पंडित सवाराम जी वैद्य प्रधान बीकानेर शांच प्रजा-परिवद् ने एक वरतार देते हुए कहा है कि २२ जुलाई १६४२ की बीवानेंर शाम में अनवा की.प्रविनिधि संस्था के रूप में राज्य के प्रतिन्दित नागरिकी द्वारां श्रीकानेर मंत्रापरिपदःनामक संस्था की अन्म दिया गया। धीरे समय बाद ही स्वर्गीय महाराजा साहब की सरकार में परिषद की इचलने के जिये संमाधिति भी रचुररद्यास गौर्यस की राज्य में जबरने निर्वासित कर दिया सीर'र जगरत ११४१ "की सन्य' कार्यकर्ताओं की वक्त जिया। इह फरवरी १२४६ को वर्तमान संदाराध साहवे ने राज्य यदी पर विशाजने के काँद ही प्रशासियद के लेगाम पश्चने हुए की वै-कर्वाची को झमापति सहित सन्मान पूर्णक रिक्षा वर दिया । रिक्का के बाद बसाम कार्यकर्ता उत्सकता से सहाराज साहब के 'टहरी चीर हेंगी' भारवायनं की गृतिं की मतीका 'करने खये । इसी बीच महाराज माइव, प्राहम मिनिस्टर सवा होम निनिस्टर साइव से गोपक्ष मी की कई बार बातकीत हुई | १२६० (बगरत १६४४ को आंजीनाहब रहादुर से मिखकर भीटते समय शस्ते में ही गोपक ही को गिरक्तार कर बिथा गुंधा ] ; उनके- वर्ड लाधी भी चक्रच कर कुना बिथे गरे शया भित्र-भित्र स्थानी में नजरबन्द कर दिये गये । सन् १६४२ के चाराम से दी परिपद के बने हुए कार्यकर्माओं ने संस्था कि पुने संगटन का कार्ष किर से बालू कर दिया है और संभावति का भार मेरे बच्चों वर दाबा गया है । राज्य की साशही अद्देशक से भी कही करा है । क्षेत्री में बनाइ भी काची है, किन्तु परिषद ४४ माक में भारता स रे ११४ नमारे

रक्षने के लिए मुसीवर्तों से गुजरने के कारवा , चनी तक चानी सही रिपति जनता के सामने नहीं रश सकी। प्रचान के नाते राज्य की वसाम जनवा से चर्याक्ष करता हैं कि वे इस जन प्रतिनिधि समा में शामिख हो कर राज्य में संचक्षित कानूनों 🖩 चन्दर रह वर्र बहिपपमक तथा शांति पूर्व तपायों द्वारा स्वनात्मक कार्यों में ब्रुट पहें भीर इस तरह से राज्य सथा जनता की अखाई के क्षिये चारी कदम बहाये । जहां तक मुन्दे भालूम है सरकार इसनगीति से काफी परेशान तथा उसी हुई है भीर बदनामी से बचना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने नये सिरे में बेशनाय नहीं की है। इस बुढिमानी के क्रिये में सरकार को धन्यवाद देश हूँ। प्रमान्यरियर को भी छेड़ चाह चसन्द- गर्ही है। उसका कार्यक्रम साधारण संगरन दर करना पूर्व रचनारम् ६ कार्यों को करना है, जिससे राज्य की नयी शक्तियों का विकास हो कौर जनता के दियों की रचार्थ : रियासय में सुसंगदित प्रयान किया का सके। ३१ मई तक साथतवा सदस्य बनावे आयंगे और जून में कार्य कारिया का नया चनाव किया आवेगा। इसके वार परिवद का बाम कथिवेशन भी परिवद के विधान के बहुतार सुधीते से धोगा ।

(२३ मार्च १६४२, विस्वतित्र, दिस्बी)

## परिशिष्ट (७)

#### नजरबन्दी और निर्वासन 💵 विरोध

बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद् की कार्य-कारियी समिति को देश्ह र प्रतेख रूरभप्र को क्षेत्र प्रवासमा चैव की कार्यक्रवा में शोकार में हुई, जिसमें भीचे जिले करवाय पास किये प्रवास ।

के साथ लूखकरनसर में कीर श्री गंगादास जी कीशिक का बानुपगद में नबाबन्द के तौर पर , रक्षा जाना चतुनिव चीर भागरिक चित्रकारों का भएइरया है। यह समिति भी महाशाज साहब से प्रार्थना करती है कि वे इम व्यक्तियों को नागरिक स्वतन्त्रता देकर वायनी धीषणार्थी को सार्थक करें।

, यह समिति श्री दामोदरमसाद सिंहच के जिना कारण बताये हु गर काश्चित्र से निर्वासन को सन्याय-पूत्र समझती है, तथा बीकानेर सरकार से धनशेष करती है कि वह उनत बाजा की वह करके श्री दामोदशमसार सिंहक को तिकामान्त करने की स्वसंत्रता प्रदान करें। . .

(विस्वमित्र, दिवसी)

#### परिशिष्ट (८)

पूजा परिषद के कार्य पर श्री मधाराम वैध का कम्सन्य

रिस्ती के बीर बाहुँन दैनिक समाचार पत्र में बीकानेर राज्य वजा परिषद् के समापति भी भवाराम वैदा का वक्तस्य सरकाथी औ सनाबार २३ अमेल १३७२ के अंक में प्रकाशित हुआ या इसका ब्दरख यहां देते हैं:-

ं बीकानेर (बाक हारा) बीकानेर शाज्य प्रशा-परिषद के समापति भी सवाराम बैध ने निरन बक्तस्य दिया है:---

भी रघुवरद्याञ्च की गिरणवारी के बाद बीकानेर शास्य प्रजा-र्शाहर का कार्य भार एक राय से सदस्यों ने मेरे अंधेपर बाजा है। मैंने में वा परिचय के प्रमाः संगठन का कार्य चारम्म भी कर दिथा है। सुमे देशों है कि बीकानेर की अनला ने सेरे प्रयश्नों का स्वागत किया है।

इमारे संगटन का कार्य दिन अति-दिन अअनुत होता का रहा है।

सेकिन सभी तक इस अपने संगठन को एक धाइरों सिंग्डेन कहें ने को रियति में नहीं है। सभी इसे सपना कार्याख्य होंगे गुरू हैं होंने पर रक्ता पर रहा है सहिद सोग प्रातानों से बांग्योज कर सिंग्डें ने प्रकार पर रहा है सहिद सोग प्रातानों से बांग्योज कर सिंग्डें ने प्रकार पर सिंग्डें ने प्रकार साम के उक्कर साम है है। सेकिन सुर्भ सर्दें मानी की अधिकत पर विश्वास है धोर में बहुत जनती हों सारी रियोगिंड में हैरीर कर प्रमान्तिय का संगठन टूड करने का निश्चा कर रहा है। हो।, सापने आपने कहा है कि सानी सरानी क्यार्थ साम रहा है। है सिंग्डें में हैं सिंग्डें में सिंग्डें माने सिंग्डें ने साम सिंग्डें सिंग्डें में हमें हमें सिंग्डें माने सिंग्डें का साम सिंग्डें सिंग्डें में हमें सिंग्डें में सिंग्डें माने सिंग्डें का साम सिंग्ड सिंग्ड

म्पार के कार्य के परिशिष्ट (E) हो में कार्य कर

[ २२∤ ] दी गयी। २० जुखाई को दोपहर के समय उनको एक सार्राईन र्वताहर,

तनना के दूर से, ग्रंगानगर शहर के बाहर २ मोल की दूरी पर से जांकर तीन साली नहर पर टहराया गया चीर पुळिस के कारतारी त्रवा सिपाहियों की निगरानी में देख में महिनदा से अहकर रात की ों इदिया गया।

गुरू २४ जुलाई को राव माथीमिंह चौर बोहानेर के दोशन ह ोच को बातचीत हुई यो, वह काको सनोरंत्रक यो। हो॰ साई॰ जी॰ ी॰ ने दुमादिव का काम किया। बातकीत निम्न प्रकार है.---

दीवान-पुत्र क्रोगों ने यह गढ़बढ़ी सचा रखी है । रात्र माथीसिंह-नवस्त्री का जलासा कोतिये, नवाँकि गहरही

हैं मदार की होती है।

री॰---रमा परिवद की गर्वदी। रा॰ मा॰--प्रवा प्रजा परिवर् पेक्षो मंस्था है जिमे गर्वही अधाने

शबी कहा जाय १ ' री - मां ! प्रशापतिवद शाव विशेषी संस्था है। रा॰ मा॰-भी इस बात को नहीं आवता । प्रजानरिवर, तो राज्य

रीर मना की मदा दिवेंची मंख्या है । री:-भी तुन जीन वंदिन प्रशहरताज नेहरू ग्रीर जननारायच

पास से क्यों सम्बन्ध इसने हो ? रा । मार्क्नभारतीय विवायने बनांनियां एक्यन से नदी सामाप

(करी है १

दी --- तम स्रोग-दृषवाश्वाश क्यों गरे थे ? रा॰ मार-पी तथा वा वपने प्रधान को कारानुभार अप बाने ।

री --- तरहें जांच करने का बया प्रशिकार है ?

रावं मात--विरश्यास्य कोगों को सहायता काना थेरा हम्मायी Ci \$ 1

दी।---पुर्वे नवा नवसीय है, नम करनी वदसीयें बनको है

राः मा०---कौन है तक्षीफ सुनने वाला 🎙 मैं नहीं मानता कभी तकसीफ सुनी जाती है। यदि सुनी जाती है को बनेक फरियारी वाहर बेटे हैं, तमकी तकबीफ सुनिये । मेरी तकबीफ धार पूर्व रहे हैं, इसका कारण में समयवाहूँ। केवल में दी थी जनता नहीं हूँ! ब्याप मेरे साथ काइये और हासक देखिये । दी-दो दाई हाई मास से तींगियों तक के लिये तेला नहीं सिखता; कपदे तो मरे हुए झोगों के खिदे भी नहीं। असृतास्त्रियों तक को स्नोड नहीं मिस्र रही। मैं तो यही कहुँगा कि वर्तमान पदाधिकारियों की बूंसलोरी व स्वेच्छादारिया है सच्ची कांति तथा राजदोही पैदा करने वासी है।

ही। --- तुम्हारी जनसभूमि कहाँ है ? रा॰ मा॰---भादीं तहसीस नारनीस ।

री--तुम्हें तकबीफ है तो तुम वहां चसे आची ? रा• मा॰—मी वैधानिक रूपसे वहां का नागरिक हैं, नवीं कि बीज वर्ष से राज्य में रहने वाले को विधान देशी मानदा है।, से 🗟

, बहाँ ४० वर्ष से वह रहा 🖺 । मेरी जाबदाद भी साथ में है 📗 

समस्त्रस्य मान्दी बिका दी, श्रम्यमा निर्वानित कर दिवे बाधीने । " रा॰ मा॰---भार की मोदक्षत की सुके अकरत नहीं । सुके र निवर की भी मोदकत नहीं चादिए । चातान्यत्र दीतिये, मैं चडा

#13 dt 1 दो:--में रहम कावा 🚦 ।

रा॰ माञ्च्यावडी मोर्डक धीर रहम की मुख्रे जरुरत की, मुख्रे जनाय दे हुएम भी। इनने बार्नाक्षात के बाद शबमाधीलिंद को बाहर लेज दिया <sup>हवा</sup>

सीर दिन राम को बुझाचा गया । दीय.स---वीकानेर वाक्षों ने माची सीत की तुमें भी सीत की। राः मा•—मैं माँकी महीं माँग सकता ।

(सके बाद एक दिम की ओहखत और देने के बाद राव माधी सिंह को जबरन निवासित कर दिया गया।

( 'प्रभाव' पत्र में प्रकाशित )

#### परिशिष्ट (१०)

'भनरान के संबंध में सरकारी प्रकाशन-विभाग का बहुच्य

· बीकानेर : शक्य के अकारान विभाग ने समाचारपत्रों में अकाशित इत सदरों का प्रतिकाद किया है कि पं० सघाराम तथा इनके पुत्र रामनारायश तथा किशानगोपाख 'गुद्दर' चित्रुके दिनों से जेल प्रविकारियों 序 कथित तुर्वपंत्रहार के कारण भूल हड़ताश पर हैं । वक्ताव में कहा गया है कि क्षोग पूर्यात: अुलहहताल पर नहीं और दिना किसी जबरदश्ती के स्वतंत्रता, पूरक श्लुकीज से रहे हैं। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इन - जोगों का दुधवालारा के डाकुर के साथ एक निजी जमीन के मार्ड के सिवासिक में बान्दीवन खड़ा करने वाजे एक गैरकामूनी

,जनसमूद का सदस्य होने के कारण दंडित किया गया है। 1 + 25 to F. (२२--३३--४४, वीर धन्तुर्ग, दिवसी)

#### 🗁 🐪 🕢 परिशिष्ट (११)

to Do may So

35 . - 2

. राजर्रादयों के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल जी का बक्रव्य

..बीशानेर प्रजा-परिपद के अतुवर्ष प्रधान भी रघुपरद्यावादी गोयज ने बीकानेर के मूलक्ष्याओं राजनीविक बंदियों के संबंध में निम्न बक्डय विया:--

पं - मधाराम 'जी खेब मेसीहेयर बीकानेर राज्य प्रजापरियह तथा



## . ै. परिशिष्ट(१२)

#### ं संस्कारी विज्ञप्ति का प्रतिवाद

बांडानेर (बाह दूसा) बीहानेर सरकार ने द्वाब हो में एक रिक्रांत संकारित कारके बन्दांत्रा है कि राजवीत्वाँ ने श्रेण्या में कमश्य को संकारित कारके व्यवस्थान के देन जेन व्यवस्थान के साम कर कारक में कर परवार करने व वंदिण्यों में व्यवस्थान के स्वत्य देने में महर्ग निर्माण है। इस विश्वसिक कहा दिव पढ़ने हो बीहानेर सरकार में एक रिक्रांत वृत्यां राजवीतिक कृष्यिक वारे में स्वत्यारित कारके बन्दांत्रा या कि साम दीन को पूर्व मुल्यक्षाना वह सहि के मिन कर राजवारी या कि स्वाम हो में के पूर्व मुल्यक्षाना कर सहि के सिन कर राजवारी है

करने वाले एक शैरकान्त्री अनसमृह का सदस्य होने के कारय देरित किया गया है। शोनों सरकारी विश्वतियां परस्पर विशेषी है। एक में उनका धनशन न करना बतस या जाना है, थी दूसरी में स्वेच्दा से बनशन शोहना । प्रथम विज्ञास में दन पर पुरू गैरकानुनी जनसमृह का सदस्य होने का भारीप क्षमाया गया है, जबकि उसके बारे में दावे के साथ कहा जा सकता है कि वे सिवाय प्रजा परिपद के किसी राजनीतिक संस्था के सङ्ख्य नहीं ये चौर न प्रजापरिषद बीकानेर सरकार द्वारा , गैरकानुरी रहराई गई है, हास्रोकि उसकी कुचलने का कई प्रकार से निरमत प्रप्रान किया जा रहा है। शत्र दियों का दुधवासार के किसान बान्दोसन से संब'श्रित बतलाकर क्षीकानेर सरकार ने स्वतः 🚮 अनजान में उन्हें राज-भीतिक व'दी मान शिवा है चौर उद्मुखार चनुचित व्यवहार करने पर डमका सनरान करना भी सपनी विक्षति में स्वीकार कर खिया है; किन्द्र साथ ही विज्ञति में उनका स्वेच्छा से जनरान कोइना व हुरे व्यवहार का न करना भी बतस्राया गया है। उनके साथ शो-श्रवांच्छनीय व्यवहार किये गये हैं, बन पर तो उसके बाहर काने पर ही प्रकास पहेगा। विरय-सनीय खबरों के बाधार पर यह निरुवयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके गत्ते में रबर की नली डायकर पेट में जबरन हुथ उदारने की कोशिए की गई, फिर भी जनकी अवस्था में सुधार न होने की रिपोर्ट मद्य महारामा साक्ष्य के निजी डाक्टर थी मेनन ने उनकी दी, तब उन्होंने हस्तर्थेप करके जेख सुपरिस्टेपडेट की देखीकीन पर उनकी मार्गे पूरी करने व उन्हें राजनीतिक बंदी मान क्षेत्रे की बाजा दी | बपनी राहें पूरी हो जाने पर बन्दियों ने अपने ३४ दिन के अनशन को तोह दिया। वे 10 मं की कोठरी में बंद कर दिये गये हैं, पर चारदासन के बाद भी उनको संब धियों से मिलाई नहीं कराई गई। महाराजा साहब के इस्तचेप के माद भी ऐसी विकृति को देख कर सब को चारवर्ष है। षदि धीकानेर सरकार को ऋपनी संखाई तथा ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, तो हरिभाऊ उपाध्याय तथा वृत्तरे पथकारों को बनशन 🏝

यक क्यों मही मिखने दिवा गया । बदि चन मी उसमे नैतिक साहस है यो मुझी निरदक्त जोच करावें ।

( २२-१२-४२, बीर मर्जुन, दिस्को )

#### ्परिशिष्ट (१३)

## पीकानेर के सम्बन्ध में रिवासकी कार्यकरी

.. बीकानेर शावत से बीकानेर शावत प्रजापत्तिवह के पशाधिका रियों भीर कार्यकर्ताओं 'शुश्चवासारा के किमानों, खादी-अवदार चीर बाबनाक्षय ,जैसी इक्रमाध्यक संस्थाको पर होने वाले तरह-तरह के प्रत्यक भीर समायक दमन के जो समाबार पुरू असे से बा रहे हैं, दमसे हम संब इस नतीते थर यहँच रहा दें कि बीकानेर सरकार वडां धनातीतिक भावना व किमी अजामंत्या की पनपने देशा नहीं चाहती, म मो भी गुरा प्रयान करते हैं, तो उन्हें इर तरह से अमशीत मा रेवा देना चाहती है । वह संघ बीकानेर सरकार की देशी मदुतियों प कारसन्हर्भों की बार निदा करता है। साथ दी यह श्रीमान बीकानेर मरेश का भी प्रयास इस कुमबतियों की कोर चाकर्षित कर कनने निवेदन करना चाहता है कि यदि वे समय रहते इस न्यित को म मुकार सेरी व अवता की वहां की सरकार या कविकारियों की देमनकारी प्रवक्तियों से बचाकर अच्छे वर्ष में पूर्व जागरिक स्वतंत्रना देश बनुसब करने देंगे व जनामंत्याकों को बचना काम देशेक्टेक नहीं करने देंगे, तो बढ़ां न देवल पारस्परिक कटुना हो बढ़नी आयर्गा, परिक ऐसी रिपति भी पैशा हो सकती है कि जिसमें गुए महाराज साहब स बोबानेर सरतार तथा वहाँ के प्रसामन सब की नगी र्वेटिमार्ट्यों कीर परेशानियों का सामना करना पहेगा :

यह संघ बीकानेर के पीतित नागरिकों को भी वह बारतमन देना बाहता है कि उन पर हुए दसन व चन्याचार में इस मंत्र की पूर्ण महानुभूति है स्त्रीर वह बांकानेर राज्य में शागरिक स्वर्गवता तथा बत्तरहायी शायम प्राप्त करने के प्रत्येक उचित कार्य स्था साम्होत्रन हैं उनके साथ है । इस संब को भी संबारात तथा उनके बाग सायियों द्वारा सरकारी दुव्यवदार के विरोध में धनशन करने तया उनकी चिन्ताजनक श्रवस्था सम्बन्धी समाचारों से श्रायन्त चिन्ता है। संब भी हरिभाऊ जी को हुँसे सेम्बन्च में बादरयक जांच व कार्यवाही का अधिकार देता है । भी इमारीकाल भी अधिया का खीक्युंब कीदि वेत्री में वह वक्तस्य परकर होत संब की बारवर्ष हुमा है कि बीकानेर में संब होगें मान्य थी हरिआक जी उपाध्याय चौर थी देशपांदड जी की मुकारात के अवसर पर बीकानेर राज्य की तरफ से सात हजार रुपया दान साने में लर्च किये गये हैं। इस प्रकृत का प्रकारान हुनी बह रव की लेका किया गया है कि खोगों में क्षेत्र फैलावा जाये कि संघ के बिस्मेदीर मितिनिधियों ने सार्वजनिक या अन्य तरीके पर दाने लेकर बीकारेर जनता के हित की अवदेशना की हैं। संघ की अधिकृत रूप से यह जामकर सन्तीय हुचा है कि जो बनतन्य श्री जदिया जी हारी दिया गया बताया जाता है, वह उनका अधिवृत्ते वर्षन्यं नहीं है, ह्या कोक युद्ध के प्रतिनिधि को श्री अधिया जी ने सासतीर से यह कह दिया या कि बोकानेर में सात हजार रुपये के दान सम्बन्धी बयान मिजा था, परस्तु श्री इश्मित्र की ने उनके द्वारा ऐसा दीन बिये जाने या स्वीकार किये जाने की बात का क्यांत्र किया थी। श्री अशिया जी ने लोक-पुद के प्रतिनिधि को इस खंगडन को लीक-पुद में स्थामतीर पर प्रकाशित करने को कहा था, पान्तु वह बात प्रकाशित नहीं की गर्ट । इस संघ की अधिकत रूप में यह भी भावम हुवा है

🗷 मंत्र्थाको नहीं दिया, चातः यह संध यह घोषिन काता है कि इस करह की जो शरास्त असी बार्जे प्रकाशित की गई है, वे मंस्पा विरोधी, गैरिजिम्मेदार पत्रकारियां का ही काम है छौर जनकी उपेचा की जानी चाहिए। परम्मु यह संब श्री अदिया जी से यह गांग करता है कि दक्त कथित चन्त्रय के सम्बन्ध में वे अपना सरहन, दान लेने व न तेने के विश्व में अपने विचार प्रकट करें, श्रिन्यथा जीगों में यह अस दीना मनिवाय है कि भी जहिया जी स्वयं ऐसा अस कैताने के क्रिमोदार हैं ।"

ंं ('डएबक्टर'में स्थीकृत भीर य-१२-४२ को दिश्वमित्र,

रिल्झी में प्रकाशित) t was the same of

ा । जन्म । क्रिकेट **परिशिष्ट (१४)** 

र्भाः भागा भाज्यहिष् की वेदी पर 11 (2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2 t x 2

ः ' १७ दिसम्बर्गका दिन्। शामपुरीका इत्यरकालेज में सूटी बन्ताम में दात्ररी लेने के समय भी हारकारमाद कीशिक ने 'ग्रेजेयरधर' 🗉 रपान यह "सब्द्विन्द्" बहु दिया, इस यर सारे कालेज में समयनी रीता गई। कालेश के व्यक्तिकारियों ने कीशिक की निवास देने की षमकी ही। विद्यार्थी कौशिक भी कड़ गया क्रीर लिखित काला वाडी, पर-तु प्रोफ्रेमर क्रोम के हरनएंच करने पर बच दिन मामका रच गया । तुमरे दिन अब कौरिक ने जयहिन्द बहा, तब उस कार्यज्ञ मे निकास दिया राया और इस सम्बन्ध में कोई क्रिनिन बाह्या भी नहीं की मधी ।

( २ १, ४६, स्टिम क्षेत्र, दिस्त्री )

## परिशिष्ट(१५)

### पुलिस ने राष्ट्रीय भएडे उतारे 📌

बीकानेर, १२ फरवरी । बोकानेर में कल बलाल-दिवस मनाया गया । तत २६ जनवरी को जो राष्ट्रीय सबहे फहराये गये थे, वे सभी सक कहरा रहे थे । अधिकारियों के अनुरोध पर कार्यकर्ताओं ने सरहे बतार सेने धीर फिरे धम्य राष्ट्रीय धवसर यर फहराने का निरंधर किया । किन्तु इसके पहले 🜓 पुक्तिस मन्दरे उतारने के लिये सबेप्ट ही गई। निर्वासित बाबू रघुवरद्यास श्री गोयस के सकान का सरहा बतारने के जिये पुर्जिस का एक चार्मी, जब उनके पड़ीसी के सड़ान में घुसने क्षता, तब मकानदार ने उसे रोका। इस पर महानदार की हिरासय में से किया गया। बाद में बहां जाने पर असे अवडा नहीं मिक्षा । गोयज जी के सकान में जबरदश्ती शतने की जब कीरिए की गई, तक अनकी धर्मप्रभी घर में बाहर का गर्वी । भी सदाराम औ वैद्य के मकान से भी निशान समा कर क्याहा बवार दिया गया और रोकने की कोशिय में बैध जो की बहुन की कसाई में चोट वा गई। हुमी तरह कीरिक की के सकान से भी व्यवहा बतारा गया। वह सर कार्यवाही राव को हुई ।

( १६, २, ४६ दिश्वमित्र, रिक्बी )

## परिशिष्ट (१६)

### थी हीरासाल शर्मा के नयान का मुख्य की 🕟

बीबानेर शाय प्रज्ञावरिषद्के मानार्थत औ श्युवश्यात प्रश् बीकानेर की गीरजिस्मेदार सरकार द्वारा बीकानेर शाय में निर्दार्थि हा दिये गये थे, तम बीकानेर सरकार की इस कार्यवाद्दी के लियोज में एक धाम समारतन विकास वार्क में सैनिक के समार्क भी नेपासम पातिस्ताल की समायकता में तान २ सुन्त १३५६ को की गई थी, जिसमें बीकानेर समायदिया का कान्यूर जाएक के कान्यूर भी दीताला कार्यों ने भी भाग्यव दिया था। इस पर भी दीराजाल लगा को भी कोनेर सरकार ने उसी रात को र वसे के कार्य रिस्ताला का किया। युक्त के सिकालिक में सी दीराकाल जार्या ने सेसनजन भी काराज्य में में स्वाचन वार्यक १६०० को दिया बसका मुख्य मेंच नही दिया जाता है:—

में हिमाना बीशावर सदसील जुजनगढ़ का रहने बालता है, बर्चा मेरे दिश्या की काफी सम्बन्धि है, इस क्षीण म जाने कबसे नहीं रहते है, मेरे दिशामी दूनने कमेकों की तरह कागदुर में वी का श्योधार एक समये से करते हैं। में बी उन्हों के साथ पात: वहां रहता हूँ। ... में बर्चा की स्थानीय कोशेस कमेत्री का तक कार्यकर्ण रहा है जीर है।

मन बीधानेर में आण को करवर जो बीर वहां रमशाम की गामि था हुई, मो मेरी इस्सा हुई कि में जी सामुद्रिम को रोवा में स्थाप कर्यांच पहां की मामाना में में मामाना म

यक सामा कि में बीकानर सामा, मीका बहा के हुए कार्यकर्म गोयक पादि की निर्मायन सामा तोह का निरामात होने स्था निर्माय दिरोप में बीकानर सह में समागं तथा महत्त्व करने का ची की को में एक सभा का साधीनन उठए निर्मे कार्य से किया नाता और बन्मामों के सकावा में भी बोला। मुख्य पर निर्मा के महै, सीई, जकालत भी हंगनामात समाये गोने है, वे हर्दाग सामि महि से से सब सारात भरे हैं। बनके सीई एक दुरी शीवत और बना सम है वेंचे हैं, इसका अकह में सामे वक्कदर कर्ममा है

शाजनीति से में नांधीवादी हैं मेरां सत्य, बाईसा में पूरा विश्वास है भौर मेरी इमेरा कोशिश रही है कि में हुण सिदाम्बों पर चल् भीर भाषाया इन के भाषुकुता बनाऊ । भीकानेर राज्य परिवर् का उरेरड है कि कि देशानिक भीर शांतिमय बणायों द्वारा महाराज की वृत्रवाया में उत्तरदायी शासन शाष्त्र करना कि जिसका पार्वन्द में सदा से हैं भौर अब तक यह उद्देश्य है रहेगा। सैने उस काम पर दरवसत कि हैं जिलमें यह उद्देश साज कार्क वह शब्दों में जिला है। "मैंने अपने भाषण में महाराज बीकानेर का नाम हरनित नहीं जिला, व जनकी कान पकड़कर निकासने या हटाने की बात कही। सगर में सार्वजनिस कार्यकर्ता के बात सपने जमीर का सरबा होडें, जैला नि में हूँ और धवने आवको मानता हूँ ती फिर देली बात देले वह सकती हैं, व ऐसी बाल बहने की कोई जरूरले मानता है। \*\* हो, यह श्रवस्य है कि मैं भपने भाष्यों में पारचास्य देश के राजाओं मा जिसास देखा, उनके उनकी प्रेजा के सीय हिए गए कार्याचारों, प्रजा से उनके सेम्बाध भीर उसके मन्तिम परिणामी पर जरूर शेरानी डांस रहा या भीर उन मिसाकों से यहां के इस देश ने राजा-महाराजाओं से भी स<sup>46</sup> सेने या सीलने के जिए अपीश कर नहा था कि मादे के शहरतियाँ में पूर्व निरुष्य के अनुसार शीर संवाकर मीटिंग मंग कर दी में कर न्दी भागा, भागने का कहना गलत है, में वहीं रहा, मुक्ट्रमा बतारे

रोदर मीरिंग अंग करने का इनाम लक्ष्मीय कर यह निरुपय दिया गया। मैं यह बाज भी सानताई कि सत्ता सा कोता जनताई, यह मना प्रमना 🗓 इमेशा चारमी भलाई के खिए किसी की भी कींप देवी दे और पृक्ति यह सत्ता उसकी सीवी हुई दोती ई, इसदिए यह रमें बभी भी असके (सत्ता के ) टीक वरवीय म करने बापदा इंदरबोग करने पर श्रथका जिल काम केविए वह सीवी गई हो, देम काम में क साने पर बायस के केना, काववा खेकर, किसी भी हुनो स्पन्तियों के समृद को, जिसे या जिन्हें बह बस काम के किए रीड थोरा भीर प्रश्वित समाग्रे देवेने. सींच देने का अधिकार रकती है। मैं किसी स्पक्ति वा ब्यक्तियों वा परिवार का दूसरे स्वतियों या वनसमूद वर हाप्सन करने, शास्त्र करने या अधिकार जमापु रकते, का मैसर्गिक अधिकार नहीं मानवा । मेरा 🖭 निरिचत मानना है कि कोई भी व्यक्ति वा व्यक्तियों का समूद पा परिवार, जन साधारण वर उसकी इंग्ला के विरुद्ध और हरन में, घरना श्राधिकार या सत्ता, श्राधिक दिन एक जनाए रसने में सत्त्रश्र वहीं हो सकता । येती कार्यवाहयों का निश्चिम परिचाम वही होगा है जो पारचात्व देशों में शताओं के लाथ वहां की जनवा ने किया है। "'यदि हुत मान्यताओं का रसवा, बनाना, कीर ऐसा मानने हुए मत्त्राई से उसका बहुना, बचार करना, कारराथ है तो मुख शहसे दरा क्रपराफी माना जाना चाहिए इसमें कोई सन्देश गरी भीर छुने विमा किसी, रियासन के बड़े मा बड़ा बड़ा इंडड मी बमी बानून में हो, काव दे सकते हों, दिया जाना चाहिए कीर में देखी बाजिये। पर इंबॉन होने में भाषता शीरव समझंता, क्वोंक हम राज्य में से पर्छ कई महादूरण ता एवं है, जा गई है कींप श्रीराय में भी बादंगे --- ।

1 445 1 मुक्ते खेद, दु:ल तथा बारचर्य है कि मेरी वातों का उत्तर-ग्रुवः भीर गढ़त, शबत, किसी गर्ज भाजायज से इसकर, मुक्त पर मुक्दमा

चजाने की मंजूरी खेकर मुक्ते एक इतने बढ़े सकहमें में फंसाकर दिना किसी बास्तविक कारण के बा खड़ा किया गया। श्रेष्टिन शुरी इस बात की है कि मैंने कोई श्वयराध नहीं किया है, मैं सब्धा हैं। विरि श्वित बात के कहने, जिल्लने पर पील भी दिया बाउँगा ती स्था !

हमें भाग भी मानरिक कथिकार सक्ये मायमों में नहीं है। बीखने, मिखने पर, गलत, बेबुनियाद, बहानों से रकावटें हैं और जिलने की को कोई सोच ही क्या सकता है, उस पर दक्षियानूनी मैस पुण्ड चौर परिश्वक सेपटी पुष्ट की संगी शवकार सरकी हुई हैं। इं तारानाथ रावस वैसों को शायद मंजून मिस सकती है 🖟

बोबानेर की गैरजिन्मेबार सरकार सदा इस कीशिया में रही कि बीकानेर में जन-जागृति न हो, यहां रेसेशान की शांति बेनी रहे, बीकानेर बाहर की दुनिया से पूछ प्रसार जगह बनी रहे । "'दासी, मिलिया, केदार, राजक जैमें कारीदें हुए व्यक्ति हा बाम के किए वैयार है, जहां जैसी जहारत हो, बन्हें खगायां जो संबंधा है। बसके बिए, जिल्ला बीवा कहा जाय और बाबी पर संबम रका जान, बत्तमा शिक्ष है ।

नय-र-वर् को की सथम मीटिंग बीकानेर के रामनैतिक इ तहान में बक्षवर के की मास्टर ओसामार्थकी के जनाने से की शाजनी कारीचार्त की अध्य के सिससिस में बारेती दैनिए "रिन्दुस्तान डाइस्स" के विशेष शतिनिधि के साथ चाए 📧 वे. 👯 उसमें बीकानेर की गैरजियमेशर सरकार बीलक्षा गई भीर अब उमने अम-आगृति के बहुँत प्रवाह की शेहने में करने कापको सममर्थ गाना, वर बसने मुख्यकों में मीटिंग करने, सरकारी नकवी संस्वार्थ करी करने, परिचय की जीटिंग को जंग करने, उसके कार्यकर्ताची पा मदर्में बनाने शुरू किये, कि जिसका प्रथम शिकार बम दिन की

मीर्टिंग की. में हुए । उसके बाद से बाज कर सकती दक्त बाज, है। कपर दस्तरपंत्री जातन देने की बात है, इसर गागरिक धिकारों को दसेंच कर दक्त चल रही है, समक्ष में मही बाज कि हम दोनों मार्ते का केल कैसे बेठला है। त्या उत्तरदावी जातन पद्मत्तरप्राधी महुक्तिमों के हाथ में देने से काम चल जातेगा। "जातिहस्ताकी मिटिट महार में धी डीक इसो अला की कार्तवाद्यों को यी " हमारी सरकार को भी बजाय साती गल्लीकती चीर बेयुद्रियों का प्रमुख्य करके कुद्रमा चैकाल रास्त्रेच एक में के उसके, वहां की परिस्थित के महुक्त से केला रास्त्रेच एक सात के अली, वहां की परिस्थित के महुब्ब से देशावा पार कर डीक बात को डीक बरह से, तीक समस पर करण, जान केला, सील खेला चाहिय, नहीं को समस निकल सोत पर हरे पहला चारेगा ।

भी पिता हुए पहाला पहाला ।
भी पिता हुए करायून में दिखान क्षेत्र का नहीं था, केकिन कहें मिनों,
सम्मिश्यों के कामद ने क्षेत्र विचन किया और मैंने दिखा दिया ।
भी ह्रांतिवर यह बचान भी देता हैं। से याववा है कि मान का
न्याद दियान के वहीं ने दिनामें भार सरकार का पह कह है, और
यान भीमान बसके युक्त हुनें । केकिन दिल भी बचन मानत है, कोई
मी मेंकिन के कामिक हैं, "कामकों दक्त हमा में माने में मेंके अपरान किया है जो कहीं है कहीं साम देवी पार मानत हैं, कोई
मिनों केकिन के कामिक हैं, "कामकों मान वहन है। यह सरकार मिनों सीमान केकिन के सामकों सामकों की साम देवी पार पर साम में माने मेंके में स्थापन केकिन के सामकों सामकों की साम देवी पार पर साम मेंके मिनों सीम केकिन की सामकों की साम देवा पर साम करती है। यह सरकार

बीकानेर स्वतान्त्र आरत के साथ कर्ज-पूजी, शीध ही ठीक प्रकार का उत्तरदायी शासन का उपभोग करे, यही कामना है। जय हिन्द ।



#### परिशिष्ट १=

अदालत सिटी मजिस्ट्रेट सदर राज श्री वीकानेर सजवीज (निर्माव)

तजवीज ब्यदालत व इजलास में दुर्गाद्त की कीराह्न, बी. ए. एल. एल. भी, सिटीमजिस्ट्रेट सदर सुकदमें का नन्त्रद २३६ सन ४६ सीगा (विभाग) नन्त्रदी, फीबदारी

राज्ञ सनाम वभूना वर्षे रामग्ररायकः वस्त्र मधाराम बाह्यकः सा० बीकानेर नीरस्ता असूसर दश्वाजा बाह्य सुलजिमान

जुर्व हुए इस १६० जान बीन सिस तरह से यह मुख्या जहुर से बाया उनके वाकेबाद हुस रह पर हैं कि प्रामिश्तन द्वारा बान बीकानेत जो क्याकणा से बीकानेत यार्थ हुमा या, यह बचने कीत व जहने अपनायश्य उत्तर 13 साता में बीकानेत होक्स की र 2000) में गोर्थ को नहें गुहैगा हुं के में एक करके वालिय च्यायाया और वाशियों वानी बीची की देगारा। यह गांवियों उत्तरे सहके के राम भी रहा करती थी। वस यह क्याकणा के पित्र काया भी करने रहे के सात्र भी रहा करती थी। वस यह क्याकणा के पित्र काया भी करने करने सकते में रसेगों थी में तिम नाष्ट्री में सित्र काया भी कर कर सकते का नहीं एक गांव करने पर उत्तर के सकते जायान में करते का प्रमाण कर कर सित्र में पानी मान मारहूं गा धरात देशे यह से कम्मी रचने जाकर दे हैं। दूस दा क्याओं में साक्स उत्तर की में प्रमाण कर स्वार कि मूने पानी मान मारहूं गा धरात देशे यह से कम्मी रचने जाकर दे हैं। दूस दा क्या स्वार्थ में साम

बह नहीं मिला । दोरान काबार्श में उसकी गनेकदास से पता चलाहि वधूरा मुजातिम ने ६२१) में बक्ता-घोड़ा खरीदा है। हम बाड़े की इत्तला रामकिसन ने सिटि पुलिस बीकानेर में वा॰ १८३-२-४३ की स्पट जिस की मकदा LXPI ई दी जिस पर मुकदमा जैर दका ३६२ ता॰ बी॰ कायम किया बाहर सफतीश शुरू हुई। दौरान तफतीश में मु॰ मोहम्मद रमजान S. P. I. ने ता॰ १८-१२-४३ की ८६४) गनेरादास गवाह से बरामद किये और मुस्तगीस से बाकी रुपये हुः भोपसिंह ने बजरीये फर्ट EXP4 सहबील में लिये । इस बरह से पुलिस 🛍 बरफ से बपूड़ा के न निवाने पर व लुमें इका ३३२ ता० बी० का चालान बास्ते कारवाई दका ४३२ जा० फो० पेरा किया गया, जिसमें शहादतें लिये जाने पर चंदासर हाता से १२-७-४४ को राजवी श्री समरसिंह जी सिटी- मजिस्देट ने यह हुकस दिया कि लुसँ ३१२ ता० बी, नहीं बनता, वरिक ३८४ सा॰ वी बनवा है। इस पर पुलिस की तरफ से मुक्दमा जैर दफा ३६२ ता० वी बजरीये फाईनल रिपेंट खारिज कराया जाकर साह<del>ब</del> D. M. सदर से २६-६-४१ की मंजूरी हासिल की जाकर वधूरा मुक्कजिल के लिलाफ इस्तवासा व खुर्मदका ६८० ता॰ बी॰ ता० १६-१-४६ की पेश किया है। इस्तगासे की ताईंद से मु० वीपसिंह मु० सोइम्मदरसंवान, गर्दश दास, गनपतक्षास, इरसचन्द्र, किश्तन गोपास, श्र॰ ह्रपाससिंह, S.P.P. पूनमीया गवाहान की राहादत कराई गई है। मु॰ मोहम्मद रमजान SIP का बयान है कि उसने स६४) के मोट गनेशदास गवाह से बरामद किये ये जिसकी फर्दकी मकलEXPO

मुताबिक बसल है । उसने गोपालकिशन से इकका-धोड़ा बरामर किये थे, जिस की फर्ट की नक्स EXP 10 है। गनेशदास का बयान है कि उसके पास से मुखक्तिम ने इक्का खरीद किया था। ६१०).में सरीदा था। १००) नकद देदिये थे, १३०) की चीड़ी लिखाइर दी थी। मुक्तिम ने चोड़ी भी जससे करीद की थी। इस करह से १२१) में परमन्त्रीचे का वेशक कराने पानमा क्रांतिनशित से धीर इरायात मुन्नको नार्देमंत जिलकार देवो । स्पूर्णीनियवशीर वालों ने करा कि देवे दिन बार बार्देमंत मुल्किक करा केला। इस वर मुल्जिम व बद पर कारणे। मुक्तिम यह कह कर कि उसके पर इका-योड़ी कापने के जाह सीई, उपको कोड़ती में होने नारा दुक्तिम तेता हुन इच्डा घोड़ी केगया। इसके बाद पुलिस कार्यु बीर कर्यु के दिवे हुन् प्रकार में से से मान्यकारक गयाह २३१) की शाहर करियो हम

दोना क्यान करता है। इरव्यवन्द गवाद चिही EXP 5 की श्रमक

( 383 )

कर्युत्त के कदने से जिलाना वागन करता है। दिश्यमारेशा ताया हु मुखितम का गमेराहास से क्ष्मच १२०) में आजे केटर दिशा जिलाना करता निर्देश में तार करना बनान करता है। पुरु गमिरा गमाद का बनान है हि १-४ माज की बात है गमेरामा की मोदाने में जुपा हो होता था। बदी पर गमेरावा मा मुक्तिक में दूरवा मीती कैन्द्रिम में मात भीत की थी। मुखितमा के शाय ३०) १०) के मोद थे। दिगमे मोद थे, गिने मही। मा बहु रखा नि करके पास भीट कहा से खात थे। मुन मोतादित ट में इसाम करता में समस्य पास भी है हुए मुक्ति में में सामित्रान य जाननाथ नावाह की सहस्य करना थी, मो हरमाने की सहस्य में महत्त्व परिकार ने पर भी देश नहीं परिव नये। इस नावाहन भी सहस्य में महत्त्व हुए में मिलने पर भी देश नक्ष्मी परिव नये। इस नावाहन

की वाक से मांस्का हिंदे काने पर भी देख नहीं विशे मेरे । इस नावहाल की माहदूर लेती भी जिससे दूरकारों को तक्वीपता पट्टेंच सबतों थी। इसके कक्कार कोई ऐसी माहदूर इस मुक्तमें में मुझ्लिम के तिकार इस माहदूर कोचेरा नहीं हुई है कि किसी के मुख्लिम को मन्त्रम से बारीय इस्तरमास्त्र किस जबत के साह करते हैं पासित कारे देखा हो। मो नावहाल इस मुख्तमें में देश हुवे दें जबती महादूर में महत्र महादार वासता है कि मुख्लिम में नन्देरन में वीची महादूर में

खरीदने की बातचीत की ग्रीर उसकी बावत जिला पड़ी हुई। इसने यह मही साना असकता कि शुल्जिस ने जगन्नाथ की हरा-धम कर रुपये हासिज किये हों। पुनर्सीया गवाह को इस बात के सारि करने के जिये पेश किया गया कि मुखाजिस के पास र) र) के P की गड़ो भी भीर उसके सामने ससकिम ने रूपये जगन्नाम से खा बयान किया था । सगर इस्तगासा इस गवाह के बयान से इस बात । सावित करने में कासीर रहा है। ऐसी सुरत में जब तब कि मुझीनम सिजाफ कोई मरीह शहादत extortion के मुताबिक म हो, व फतवा देवा कानून इरुसत नहीं कि मुलजिस ने इसतहसाल दिख मरीये जगम्त्राथ से रूपये हासिल किये हों। रूपयों की कोई शतास्ता नहीं हो सकती, इसकिये नहीं कहा जा सकता कि बरामद ग्रहा हुए मुस्तगीस के 🖹 हैं। मुस्तगीय ने रिपोर्ट भी बहुत देशी से की है इन समा द्दाचात को देखते हुए मुखनिम के शिकाफ Prima facii cas नहीं बनता और इस कदर सबूत नहीं है कि मुखबिम को जबाब दें में समस्य किया आये। साथे शनशा शनशह के करते से बरामद वि गये हैं और यह राप्ये बन घोड़े व इनके की कीमत के हैं, जो इनके व घोड़ी सक्रतिम ने गरेश गवाह से लशीद किया था, हमिला देवक व घोड़ी मुलजिम को मिलने चाहिए और रुपये गनेश गराह को मिकने चाहिये, जिसमें कि दाये बरामद हुवे हैं। बहबीबार से चारिक्त मात्री में जुमें बेर दका इया था, वा, वहीं बनता भीर यह विशा केने सवाब काविज हिहाई है जिल

य घरम समृत हुत्त हुछ। कि जुसै एषा इत्या ता की न्यर्श सुमित्र दिश हो। न्यये जो जनेशताय नाता से बरासर हुए है वर वार् सिवार घरिव दयको व बाडी शास्त्रिक्य की दिवे जारे हिर्दा गरें। सुबास को दिये जायें, हुत्तस सुनावा स्वा। सिताब दानिय द्रानर हो। वार – पर

H1. 2-2-10

## परिशिष्ट (१६)

### बोहानेर राज्य प्रजासिस्पद के लिए जनता से प्राप्त चन्दे का व्योस

१२ अप्रेल १६४४ से ४ जुनाई १६४४ तक

| 1, 4401 Leve 41 x Blatt (58% (14) |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1) थी रावमाधीसिंहजी गंगानगर       | <ol> <li>धी जीवनदत्तशर्मा गंगानगर</li> </ol>          |
| िधी श्रीरामत्री आवार्य बीकानेर    | २) श्री क्रभव कुमारती "                               |
| 1) 🕅 येवरचन्द्रजी समोसी "         | २) थी गिरधरकालजी "                                    |
| ) भी किरानसाक्षणी सेवडा "?        | ३) श्री गर्थेशी स्नाल ली "                            |
| ) भी पश्नाबाख सी शकी ??           | २१) श्री चेवरचन्दजी तमीक्षी                           |
| थी माधीसिंह जी 🔛                  | <b>बीकाने</b> र                                       |
| ·IJ भी विरंजीकालजीसुनार "         | र) श्री शंकरखासकी =                                   |
| ) श्री मुखवानकरद की चौदान         | र) भी चम्पासास जी                                     |
| बीकाने र                          |                                                       |
| भी कु जबिद्दारीसिंहती "           | l) वी परमेरवरत्री <b>पारी</b> क "                     |
| ] भी सोइनजाका जी ''               | ।) थी गुलाबरामजी कोतारी "                             |
| भी किरानगोपाळजी सेवड़ा "          | <ul> <li>श्री सुरानचन्द्रश्री सत्त्रोदीषा"</li> </ul> |
| ।) भी गोपोकिशन जी सनार "          | रः) भी जीवनसमजी भूदां "                               |
| भी मोदनजाजगी स्वामी "             | २) श्री सम्मीनारायण्जी बीकानेर                        |
| । भी माणिककाककी सुधदा "           | 1) श्री बद्रीनारायवाजी राठी "                         |
| शी वस्पानाक्षत्री 🖷               | 1 11) श्री द्वारकादासभीस्वामी <sup>(4</sup>           |
| भी विश्वनाधारी "                  | ३००) घेवरचन्द्जी समोली "                              |
| धी संग्रहशमञ्जी "                 | ४६०) गुप्त सदायला                                     |
| श्री रामरतनशी "                   |                                                       |
| धी रामरतनजी गंगानगर               | ०२१) नुस्र सदायता                                     |
| भी दरिरपण्डली कर्मा =             | ६४६)॥ श्री सघाराय वैध की                              |
| भी सेवाराम जी "                   | क्योर से स्थव                                         |
|                                   |                                                       |

धी स्टर्वेपाल घरमां

१३७१) श्र प्राप्ति का योग

( 586 )

बीफानेर राज्य प्रजापरिषद के खती व्यय का न्यीस

१२ च्यत्रेल १६४४ से ४ जुलाई १६४४ तक रा।) परिषद के कार्यकर्ताओं का फोट विचाः

४३ १ :- )।। परिपदके प्रचार कार्यमें भ्रमण, रेस. तांगा धीर विज्ञायम भादि में ।

1101-)।। डाक्सचं, स्टेशनरी व शहर में लोगा किराया ! Yollis)। राष्ट्रीय वाचनावय का मकान किराया, मीकर का

वेतन और समाचारपत्रों का मूख्य । ६०) प्रजापश्चिद के जवारार्थ कलकरी जाने के जिए

भीमूखचन्दनी पारीक को 1•)। लादी के किए भी दामोदर मसाद जी को।

(खादी मन्दिर कैशमिसी न० ७६ सा० ६, ६. ४**२**)

४०॥६) दुधवासारे के किमानों पर किये गये बन्दावारी के सम्बन्ध में पंडित जवादरकालजी मेहरू, देश

४१ वड)

६३४॥ =)॥ दुधवाहारे के सगम किसानों के

> सोजन कराने में स्था (22. E. 92 R E-1

के सन्य नेतागर्यों सीर बीक्षानेर के महाराज को दिये गये तारीं का व्यय । ३३७१)।। ब्यय का योग

-चम्पाक्षाल उपाध्याय संत्री. बीकानेर राज्य अज्ञापरिपद

#### 'भागाद दिन्द कोति' को दिन्दों में समर बनाने वाले ''मारवाड़ी प्रश्नाश्चन'' वा अर्थ है

## "कांतिकारी प्रकाशन"

ये महाराम बहुत ही सहते, जावन्त्र बोक्टिया, वोदे वर्ष-मुदे सक्षेत्र विकेष दूरारों की हिस्स के स्वाप्त के सवाह के सवाह है स्वाप्त हों के स्वाप्त के सवाह के सवाह है स्वाप्त हैं सभी परिवार्ग सभी दूरा के स्वाप्त के स्वाप्त हैं सभी परिवार्ग सभी दूरा है स्वाप्त परिवार्ग सभी दूरा है स्वाप्त परिवार्ग सभी दूरा है स्वाप्त पर है स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त स्वा

### 'युरोप में ब्याजाद हिन्द'

भागन्द मिसला है। धगरम कान्ति के इतिहास के इस सम्याप का यह विगरसा पाठकों के लिए रुविकर होगा।<sup>99</sup> बर्लिन में कायस की गई खाताद हिन्द कीत के मुक्तमोगी गीर

फीतमों से इसकी सामग्री इष्ट्ठी को गई है। नेतारी भीर बाजार हिन्दु फीज के सर्वचा नवे कीर दुसँग युक्त दर्जन चित्र इस में दिए गर है। तिरंगा टाइटिंक है। पूर्वीय प्रिया के सम्बन्ध में तो दर्जनों दुस्तकें विक्शी जा सुकी है,

हिन्तु युरोर के सरबल्प में लिली गई यह पहली चीर बकेबी ही पुस्तक है। इर राष्ट्रमेंगी को इसे जरूर पहला चाहिए। 'करों या मरों

तिरंगा चाकर्षक टाइटिल म्लय १)

विद्रोही नेताकों के बोखते चित्रों के लाघ चगस्त १३४२ की सुबी

बगावत की उउउवल मांकी:महाधित्रों की वयकती विनगारी की मान बित रक्षेत्रों के 'करी था सरी' महासन्त्र की कार काली मुस्कि के रूप में ''बहाई के मैदान'' में शीव से राष्ट्रीय सरकार के मयान-मेंनी परिवाद जबाहरवाजारी देवर के विचार । विनोह की विजनारी, खुली बगावत की घोषणा, खुली बगावत

विदार का प्रथमात, खुका ब्यावन का परिन्त हरिहा में कि सिए ने ताचों के खाड़ा नके साथ प्रयक्त कान्तिका संक्ति हरिहा में सिता तथा है। हैं जो किस से खुन की-सो जान दखारी से लिखा तथा है। हैं जोंड, प्रसीता, क्रस, रूस और सुकी में हुई कांतियों को बहारी भी इसमें दी गई है।

क्षान प्रभाव । क्षांति, विद्रोह या बगावत की गोवा के रूप में दिली गई गई पुस्तक निरास दरवों में बाशा का स्वार कर शुर्ग नहीं में भी देगीम धीर राष्ट्रमक्ति का जोश पैदा करने वालो है। इर बुक्क के पान इसमी

एक प्रति रहनी चाहिए।

## टोकियो से इम्फाल

<sup>' बृष्ट</sup> २२४ मृल्य २॥) लगभग २१ चित्र

बैकीक से इन्हाल वक बीन इतार शीख पैदल बाने नाले, 'बाताद न्द' पत्र के सम्बद्धक, बाजाद दिन्द सरकार के ककारान दिमान के केंद्री, इन्दर्शीय और सारविदारों लेखे के सार्वेद र केंद्रीय पता नेताती पत्र विरवासताल सरदार रामार्थिड राजल और दिन्दी के सुनिवद का सारवासताल के स्वतार रामार्थिड राजल और दिन्दी के सुनिवद केंद्र यह सारवासताल के स्वतार के सारवासताल के स्वतार के स्वतार केंद्र केंद्र यह कहानी के की कारिक सार्वेद कारात है सारवास कराया है सारवास

मेगर जगरत शाहनवाज साहब बिखाने हैं कि ''जो दुस्सर्के सामाद 'दे के साम्या में सब तक जिल्लो गई हैं, हे स्विकतर ऐसे कोगों 'हैं, निगमी जानकारी पूरी महीं हैं। हशके जैवक सरदार रामसिंह 'क्ट भी समिलारों बोल के सामों होते से एक सुरोग कीर स्विकारी के हैं। जो सोग साहगाद हिन्द इन्क्यान के बारे में सच्ची भीर निगमारी मानत करना चाह, जनसे में इसको पड़ने की सिकारिय स्था।'

हिन्दी में प्रकाशित होने के बाद कर यह धर्मार्स, रीजरा, गुजरावी रिडर्स, जादि में भी प्रकाशित हो रही है। नेवाओं के सर्पण क्रवस्म नेकों चित्र इस पुरतक में यहबी ही बार प्रकाशित किये गये हैं। इतिक सामन्त्र आकर्षक है।

भगस्य क्रान्ति की साध्मीनाई भीमती भरुया ने इसकी भूमिका की है।

### "राजा महेन्द्रप्रताप"

मूल्य १॥) आनेक चित्र

देश के सहाज क्रान्तिकारों नेता की यह क्रान्तिकारी जीवनी ।न्तिकारी भाषा में किसी गई है। ३६३४ के सहायुद्ध में विकास-

में बाजाद हिन्द सरकार और बाजाद हिन्द कीज कायम करके धंरे हक्त्मत पर इमला बोलने वाले, खावा की ताइ पीछा करने व शंग्रेज़ी कीन से बाख-बाख बच निरुक्षने वाले, देश की मानादी धन में ३२−३३ वर्ष विदेशों में क्लियने वाझे, इसी घुन में संसार कई बार परिक्रमा करने बाखे, बायन्त साहसी बीर परम देश-म राजा महेन्द्रमताप के साहसपूर्व कहानी, जो हर देशमेमी पुषक पदनी चाहिये ।

बाजी से अर्मनी पहुँच कर कैंसर विजियम से मिल कर चक्रणांतर

''लाल किले में" मृत्य शा।

एक दर्जन चित्र

बहातुरबाह पर भीर सब सामाद दिन्द सीम के बहातुर सकतरों वर चक्काचे गरे मुक्दमों के इतिहास के रूप में बावको इसमें हुनी हुए मुरश के समय की दर्श भरी चाहें चौर बगते हुए मुरश के समय के श्रमोद मह कराने चीनों ही पहने की मिसेंगे।

# "जयहिन्द"

१८१० के श्वतन्त्रता-संग्राम के बाद दिन्दुस्तान के प्रन्तिम सन्ना

मृत्य २)

इसके बाल पत्तों में १०१० से ११४० तक की ६० यशें की लूनी कास उटालि का उत्रकल, शानदार और मंभग्रावद इतिहास देश क्या तथा है। दिश्ही की साधार 🖟

दम ही दिनों में इसको जान कर जिना था। दिर मी ११४६ में दिनी में प्रकारित हुई पुल्यकों में वह सबसे श्रविक संक्या में प्रकृतित हुई R 1 min w Are wid min mollowed and h morning & well

"श्राजाद हिन्द के शीत"—सूख्य ॥)। युरोप भीर पूर्वीय पशिया में कामाद हिन्द इन्कजान की सहर में सदाई के मैदान में गाये गये मुद्री नहीं में भी राष्ट्रवेम चौर देश-मक्टि का औरा पैदा

करने वाले गीठों का ऋपूर्व संग्रह । "राष्ट्रयादी दयानन्द्"—सृक्य १॥) । तीसरा संस्करकः । सार्य-समात्र के प्रवर्तक महान झान्त्रि के द्वष्टा स्थामी व्यानस्य और बार्य-

समाज के सम्बन्ध में कान्तिकारी दृष्टि से खिली गई यह पहली और भकेशी हो प्रस्तक है। "पर्दा"--शृहव १)। वृक्षरा संस्करण । साहित्व सम्मेलन का भी राधानीइन गोकुकशी पुरस्कार सबसे पहिले इसी क्रान्तिकारी पुरतक

पर इसके बराहती लेखक भीसायदेशविद्याखंकारको दियागया है । श्रीमती जानकी देवी बजाज जीर पविष्ठत जनाहरखाल नेहरू ने इनकी शुक्तकर& से सराहमा की है। एक दर्जन ब्वंग विश्रों से पुस्तक की क्यमीगिता भीर भी रह गई है। परदे की घातक कुपथा के बारे में खिली गई इस प्रस्तक के घर में का जाने पर सामाजिक रूडियों और सम्धविरवासी का कन्येश यह में रह नहीं सकता : "कलाना कामन"—मृत्य २)। पश्की सुनदरी जिल्दा। बरार केसरी भी बिजवाल की विवासी वे बेबोर जेज में बिन्ड्स नमी रौबी में कछ कल्पनारमक कथानक सिले हैं। इन की आपा का संवाह

इपन्याम, शाटक और कहानी का भी मात कर गया है। पाटक इनमें

तन्मय हो कर क्षेत्रक की कलस को खुम लेवर चाहेगा। राष्ट्रपति कृपवानी-श्रुक्य १।)। बाधार्य कृपकानी उन राष्ट्रीय नेताकों में से हैं, 'जन्हें ने अपनी न्या कौर साधना से 'राष्ट्रपति' के

उद्युतम गौरवास्पद पद को प्राप्त किया है । उन्हीं की सचित्र जीवनगापा इस पुस्त≆ ≣ं ज्वलन्त भाषा में दी गई दे।

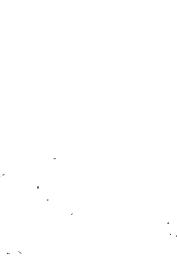









